# भाषाकी शिचा

( सुपरिवर्द्धितं संस्करण )

[ उसकी समस्याएँ, समाधान और शिव्या-विधियाँ ] भाषा-शिव्यापुपर सबसे श्रधिक प्रामाणिक तथा सर्वाङ्गपूर्ण ग्रन्थ

\* S.R.CHATURYED

शिच्चण-शास्त्रके आचार्य

साहित्याचार्य पिखत सीताराम चतुर्वेदी,

एम्॰ ए॰ ( संस्कृत, हिन्दी, पालि, प्रत भारतीय इतिहास श्रीर संस्कृति ), बी॰ टी॰, एल् एल्॰ बी॰

तथा

पण्डित शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र', एस. ए., बी. टी.,

प्राध्यापक, इरिश्चनद कौखेज कार्री



हिन्दी - साहित्य - कुटोर बनारस

संवन २०१२ विक्रमीय

—प्रकाशक— हिन्दी-साहित्य-कुटीर, वनारस

> प्रथम संस्करण १६४० ई० द्वितीय संस्करण १६४४ ई० वृतीय संस्करण १६५० ई० चतुर्थ संस्करण १६५४ ई०

पश्चम सुपरिवर्द्धित संस्करण मूल्य चार रुपए श्राठ श्राने १८५५ ई० ४॥)

134280

—सुद्रक— श्रीगोविन्द सुद्र**यावर,** बुजानाजा, बनारस ।

# परिचय

प्रत्येक अध्यापकको भाषा-शित्त्रणका ज्ञान अवश्य होना चाहिए।

तवतक उसे भाषाका ज्ञान नहीं होगा तवतक वह ठीक शिक्षा दे ही नहीं नकता, छात्रोंकी भजाई करनेके बदले वह उल्टे उनका जीवन नष्टकरेगा।

ननाविज्ञानके छाव्ययन और मननके पश्चान् शिक्षा-शास्त्रियों ने शिक्षाके सभी तेत्रों में बहुतसे आवश्यक परिवर्त्तन सुमाएँ हैं। भारतीय भाषाओं के शिक्षकों को चाहिए कि व आजकलके नये प्रयोगों का सहारा लेकर अपने पढ़ानेके ढंग मुधार लें क्यों कि इस प्रकार जो शिक्षा दी जायगी वह निःसन्देह उपयोगी होगी।

योरोपीय देशोँ ने भाषा-शिक्षणपर जो साहित्य-निर्माण किया हैं उसका विशेष संबंध उनकी भाषा, संस्कृति और उनके इतिहाससे ही रहा है, फिर भी उनमें बहुत की ऐसी बातें हैं जो संसारकी सभी भाषाओं के शिक्षणमें समान रूपसे उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। हमारे देशमें भी भाषाशास्त्र और भाषा-शिक्षण-प्रणालियों पर वैदिक तथा उत्तर वैदिक साहित्यमें विस्तारसे विचार किया गया है किन्तु कई कारणों से उसका विकास रक गया। हम उन कारणों पर यहाँ विचार नहीं करना चाहते न यहाँ उसका अवसर ही है किन्तु है यह बात नितानन सत्य। हमारे देशके संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के अध्यापक नई खोजों और नये प्रयोगों से सदा दूर रहते चले आए हैं। यदि हम लोग चाहें कि हमारी भाषा और उसके पढ़ानेकी प्रणालीका भिष्ट्य उज्ज्वल हो ता हमें चाहिए कि न केवल योरोपीय प्रयोगों लाभ उठांवें वरन अपने देशकी प्राचीन संस्कृति और शिक्षा-प्रणालीका पुनरुद्धार और विकास करें।

हमारे देशमेँ पिछले लगभग सौ वर्षेसि ऋँगरेजीने अध्यापकोँ तथा शिज्ञा-शास्त्रियोँ के मनपर ऐसा प्रभुत्व जमा रक्खा है कि व उसीके विस्तार श्रौर विकासकी चिन्तामेँ ही पड़े रहते हैं। ठीक भीथा, क्यों कि ऋँगरेजी मेँ ही स्कूलके सब विषय पढ़ाए जाते थे, कचहरीमें भी उसीका राज था,

# प्रथम संस्करणपर

#### प्रवचन

कई वर्षों से में इस पुस्तकका स्वप्न देख रहा था। न जाने कितनी वार कितने रूप, आकार तथा नाम लेकर यह पुस्तक मेरी कल्पनाकी रङ्गशालामें आकर अपना लास्य दिखा गई किन्तु भौतिक जगन्में वह सम्प्य न हो मकी। उसके कई कारण थे। मेरे बहुधन्धी जीवनकी व्यस्तनान मेरे कल्पना-लोकके द्वार सबके लिये वन्द कर दिए थे। मेरे लेखनी न जाने कितनी वार सपरिकर सन्नद्ध हुई, कितनी वार उसने वलपूर्वक मेरे विचारोंको वन्दी करनेका प्रयत्न किया, किन्तु वह असफल रहती चली आई। मैं अत्यन्त उत्पुक होनेपर भी अपनी लेखनीकी साध पूरी न कर सका।

फिर मैं ने विचार किया कि यदि कोई गएशा मिले तो में व्यास बन जाऊँ। मन्यकी सम्पूर्ण सामग्री सूत्र रूपमें सुरि हित थी, उसका व्यास करने भरकी देर थी, पर गएशा न मिल सके। गत वर्ष पूज्यपाद प्रातः स्मरिए गुरुवर महामना पंडित मदनमाहन मालवीयजीके आशीर्वादसे तथा सोजन्यमृत्ति गुरुवर श्री हरिद्धण्एदास मलकानीजीके स्नेहसे जब मैं टाचम ट्रेनिज कोलेजमें भाषा-शिक्तण-शासका आचार्य्य बनाया गया, तय इस मन्यका अभाव खटकने लगा। इस क्त्रेमें अभीतक गुरुवर पिटत लज्जाशंकर कार्जीकी भाषा-शिक्तण-पद्धति' एकमात्र पुस्तक थी। अतः पदानके लियं उसी पुस्तकका आश्रय लेना पड़ा। उसकी प्ररेणासे अनेक नयं विचार मनमें उठे और अनेक समस्याएँ सामने आईँ, साथ ही शिक्ता-युगर्का अनेक नई कास्तियों और गतियों से भी परिचय हुआ। अतः एक एसी पायीके निर्माणकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी जा एक श्रीर भाषा-शिक्षकी सब कठिनाइयोंका भी समाधान कर सके और दूनरी और उसे शिहाण-शास्त्रसे भी भली प्रकार परिचित करा सके। रक वार लेखनी जाग उठी किन्तु जागकर भी केवल ऊँवकर, जँभाई लेकर, ऋँग नोड़कर फिर लेट गई। मेरा वश ही क्या था ?

किन्तु भावना प्रवल थीं। जेठकी बनारसी गर्मीकी एक मंगलमयी सन्ध्याको संयोगवश पण्डिन शिवप्रसाद मिश्र 'रुट्ट' जीसे भेंट हो गई। में ने उनसे अपनी विवशता कह गुनाई। उन्हों ने गणेश बनना स्वीकार किया। रुद्रसे गणेश बनने में उन्हें कितना बड़ा त्याग करना पड़ा यह तो प्रत्येक साहित्यकार समक सकता है किन्तु मेरे लिये उन्हों ने यह यरम त्याग भी स्वीकार कर लिया। रुद्र गणेश बने और पुस्तकका श्रीगणेश हो गया। नित्य सन्ध्याका किंग-एडवर्ड छात्रावासमें में एक-एक अध्यायका प्रवचन करता जाता था, रुद्र जी उसे अलंकृत करके भापा-निबद्ध करते चलते थे। धीरे-धीरे अन्थ पूरा हो गया। में उनका इसलिये विशेष कृतका हूं कि उन्हों ने कृपा करके प्रन्थके लेखकके रूपमें भी अपना नाम देनेकी अनुमति दे दी।

श्रव प्रकाशककी खोज होने लगी। मैँ श्रनेक प्रकाशकोंको श्रांक चुका था। मैँ चाहता था सचा, सज्जन तथा सममदार प्रकाशक। इधर-उधर श्रांखेँ दोड़ाई। श्रन्तमें जिन खोजा तिन पाइयाँ। राजा बाबू ( श्रीद्वारिकादास ) मिल गए श्रीर उन्हों ने मद प्रकाशन-भार ले लिया।

पुस्तक छपाईके लिये दे देनेगर प्रिंसिपल मलकानीजीने अनेक तयं संशोधन और नये विचार सुमाए। मुमे भी यह बात जँची कि पुस्तक निकले तो सर्वांगपूर्ण होकर। ऐसा न हो कि कोई विषय छूट जाय। अब मेरी लेखनी भी गतिशील हो चली और जितना बन्थ लिखा जा चुका था उत्तरा ही में ने और बढ़ा दिया। पुस्तक छपने लगी और जैसे-जैसे वह छपती चर्जा वंदे ही वैसे नये-नये विचार आते चले। पुस्तक हरुसानजीकी पूँछ हे समान बढ़ती चली जा रही थी। मेरे प्रक् संशोधनका देख-देखकर प्रकाशक और मुद्रक दोनों खीम रहे थे किन्छ और कोई चारा न था। पुस्तक बढ़ती गई, पर अनन्त तो थी नहीं, आज जनाम हो गई। जिस प्रकार गास्वामी पुलसीदासजीने—

### 'नाना पुराणनियमागमसम्मतं यन् रामायणं निगदितं कृषचिदन्यतापि॥'

— अनेक पुराण, शास्त्र और वेदका मन लेकर तथा और भी स्थानां से जो प्राप्त हुआ उसे रामायणमें कह डाला, उसी प्रकार भाषा-शिच्चण-शास्त्र है सभी प्राप्य अन्थोंका सथकर हमने भी सामग्री लेकर अपने अनुभवसे सिद्ध करके इस पुस्तकमें ली रक्ष्वी। इसलिये सुके विश्वास है कि भाषा-शिच्चकी प्रत्येक जिज्ञासा इस अन्थसे तुम हो सकेगी।

में गुरुवर शिंसिपल मलकानीजीका विशेष रूपसे श्राभारी हूँ, जिन्हों ने बड़ी कुपा करके इसके लिखनेमें सहायता दी श्रोर भूमिका लिखकर मुक्त कृतज्ञ किया। नागरीमें ध्विनतत्त्वके विषयमें जो कुछ पहले लिखा गया था उसमें हिन्दी श्रीर संस्कृतके विचवण विद्वांच, हमारे मित्र साहित्य शास्त्री, व्याकरणचार्ण पंडित करणापित त्रिपाठी एम्० ए॰, नेकुछ परिवर्द्धन करके उक्त श्रध्यायको श्रिधक स्पष्ट और सुवोध बना दिया है। इस सहायताके लिये में उनका भी श्रद्धन्त कृतज्ञ हूं। मेरे प्रकाशक मित्र राजा बाबूने जिस लगन श्रोर दौंड़-धूपसे इस पुस्तकको ग्रुद्ध तथा मनोहर बनानेका प्रयास किया है उसके लिये व श्रधिक धन्यवादके पात्र हैं।

पुस्तकमें सब ज्ञातव्य विपयोंका समावेश कर देनेपर भी यह सम्भव है कि कुछ विषय छूट गए हों, छोर छानेक स्थानींपर छापकी भूलें भी रह गई हों। ऐसी स्थितिमें हमें छाशा है कि पाठकगण हमें हमारी छुटियाँ तथा भूलें सुमानेकी छुपा करेंगे।

काशी, गर्गाशचतुर्थी, स्व० १६६६ वि०

सीताराम चतुर्वेदी

# द्वितीय संस्करण

धीरे-धीरे भारतके ट्रेनिंग कौलेजों में हिन्दी-शिच्चणपर विशेप बल दिया जाने लगा है, इसलिये स्वभावतः पिछला संस्करण समाप्त होते ही अत्यन्त साधारण परिवर्त्तनोक साथ यह दूसरा संस्करण प्रकाशित किया का रहा है। हमें वर्ण असणाता होगी यदि हिन्दीके अध्यापक अपनी सनस्याएँ भेजकर तथा अपने पश्नै उरस्थित करके इस पुस्तकके उचित संस्कारमें हमारी सहायता करें गे।

काशी, शावरमी, स० २०००

सीताराम चतुर्वेदी

# तृतीय संस्करणके सम्बन्धमें

# निवेदन

प्रथम संस्करण्के पश्चान् द्वितीय संस्करण जव प्रकाशित होने लगा तय उसमें साधारणसे हेरफेरकी आवश्यकता तो प्रतीत हुई किन्तु कोई विशेष परिवर्तन और परिवर्द्धन अपेक्तित न सममा गया। किन्तु दूसरे संस्करण्के सनाप्त होनेतक यह पोथी इतने अधिक छपालु हाथों में पहुंची कि उन्हों ने अपनी शंकाएँ ओर कठिनाइयाँ प्रारम्भ की और कुछ विशेष स्थलोंका विस्तारसे स्पष्टीकरण् करनेको आवश्यकता वताई। इन कुरालु भिन्नों के सुमावकी उपेक्ता करना उचित नहीं या इसलिये तृतीय संस्करण्में तदनुमार कुछ अंश वढ़ा दिया गया है।

काशी, वैशाख छ० १४, सं० २००६ वि०

सीताराम चतुर्वेदी

# र्चतुर्थ संस्करणका आधार

भापाके श्रध्यापकोँ ने व्यापक रूपसे इस प्रन्थका जिनना सम्मान किया श्रोर इनके प्रति जिननी सजग रुचि दिखाई वह इसी बातसे प्रनाणित है कि जिज्ञानु तथा सत्यिनिष्ठ श्रध्यापकगण समय-समयपर इन अन्थकी सामग्रीके सम्बन्धमें निरंतर अपनी समस्याएँ हमारे सम्हा उपस्थित करते रहे हैं और जिन अंशोंका अभाव उन्हें खटका या जिन अंशोंका उन्हों ने अधिक विवेचन आवश्यक समका उन्हें बढ़ानेके निये वे निरंतर आग्रह करते रहे। यही कारण है कि हमें उन सम्माननीय मित्रोंका आवश्यक अनुरोध स्वीकार करके चुर्ध सस्करणका कलेवर बुद्ध बढ़ा देना पड़ा है।

पिछले संस्करणों में भाषा-शिक्षणके विविध अक्नें के सम्बन्धमें कुछ विषय सूत्र-रूपमें दे दिए गए थे और यह आशा की गई थी कि शिक्षण-विनालयों में शिक्षा देनेवाले आचार्यगण अन्य अन्थोंकी सहायतासे उन सूत्रों के आधारपर काम चला लें गे किन्तु सभी विद्यालयों गें न तो उतनी प्रस्तके उपलब्ध हैं न अन्य अकारके सहायक साधन ही। इसलिये उन आचारों ने यह आग्रह किया कि जो विद्य इस अन्थमें संनिप्त रूपमें दिए गए हैं उनका यथावश्यक विस्तार कर दिया जाय। अतः इस संस्करण्में उन सभी स्थलोंका उतना विस्तार कर दिया गया है जितना अन्थकी परिधिकी दृष्टिसे तथा अध्यापकोंकी आवश्यकताकी दृष्टिसे अनिवार्यतः उपादेय समका गया।

भापा-शैलीके सम्बन्धभेँ विवेचन करते हुए हमने जिन आदर्श का संकृत किया था उनके विषयमेँ हमारे मित्र अध्यापकोँ ने यह आग्रह किया कि भाषा-शैलियोँ के विवेचनके साथ-साथ उनके आदर्श भी प्रस्तुत कर दिए जायँ तो अच्छा हो। तदनुसार इस संस्करणमेँ यथास्थान उदाहरणस्वरूप भाषा-शैलियोँ के तथा पाठरूपोँ के उदाहरण भी बढ़ा दिए गए हैं। पाठसूत्रों के प्रकरणमें द्वापाठके लिये श्री दादाभाई नौरोर्जापर जो पाठ दिया गया था उसे इस दृष्टिसे बदल दिया गया है कि उसकी भाषा हिन्दी-भाषा-भाषीतर प्रान्तों के विद्यालयों के भाषा-मानकी दृष्टिसे इस कठिन पड़ती थी इसलिये उसके बदले महामना पंडित मदनमोहन मालवीयजीपर द्वत-पाठकी शैलीके अनुरूप ठेठ तद्भवात्मका शैलीमें पाठ जोड़ दिया गया है।

जहाँ-जहाँ किसी विपयकी शाखा-प्रशाखात्रों तथा ऋंगों -उपांगों का विवेचन किया गया है वहाँ उसके साथ मानचित्र भी दे दिए गए हैं जिससे उन्हेँ समफनेमेँ पर्याप्त सुविधा हो सके। मुफ्ते विश्वास है कि इस परिवर्द्धनसे भाषाके शिचक पूर्णतः सन्तुष्ट हो सकेंगे। पुस्तकका कलेवर वढ़ने तथा कागजकी महार्घताके कारण हमें इस प्रन्थका मूल्य बढ़ानेको विवश होना पड़ा है। मैं इस ग्रन्थके प्रकाशक अपने मित्र हिन्दी-साहित्य कुटीरके अध्यत्त श्रीराजाबावू (श्रीद्वारिकादास वैद्य) का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जिन्हों ने अत्यन्त मनोयोगपूर्वक इस संस्करणके प्रकाशनमें सहयोग दिया है।

गंगादशहरा, सम्बत् २०१० वि॰, सीताराम चतुर्वेदी
उत्तर बेनिया बाग, एम्. ए., बी. टी., एल्-एल्. बी.,
बनारस साहित्याचार्य

# पञ्चम संस्करणकी पृष्ठभूमि

यह संस्करण अन्य सभी संस्करणोंकी अपेत्रा अधिक विस्तृत हो गया है क्योँ कि भारतवर्ष भरमें फैले हुए हिन्दीके अनेक अध्यापक तथा छात्र निरन्तर ऋपनी समस्याएँ प्रस्तुत करके इस प्रन्थमें ही उसके समाधानका सन्तिवेश करनेका आग्रह करते रहे हैं। यद्यपि पिछले संस्करणमें बहुता विषय भी बढ़ा दिए गृप थे श्रीर यथांस्थान उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिए गए थे फिर भी हमारे मित्रोँको पर्याप्त सन्तोष नहीं मिल पाया। उन्हीं के विशेष आग्रहपर इस संस्करणमें कुछ नये प्रसंग श्रौर उदाहरण बढ़ाकर इसे श्रौर भी उपादेय बनानेका प्रयत्न किया गया है।

इस संस्करणमें लिपि-सम्बन्धी दोनौँ अध्याय एकमेँ मिला दिए गए हैं, व्याकरणके अध्यायको दो अध्यायों मेँ बाँटकर रूडोक्तिका प्रकरण पूर्णतः पृथक् कर दिया है और इसमें उदाहरण बढ़ा दिए गए हैं। लिपि-सुधारकी समस्यापर शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक दृष्टिसे विस्तृत सोदाहरण विचार किया गया है। अन्य अनेक स्थानौँ पर जहाँ अधिक स्पृधीकरण अपेचित था वहाँ व्याख्या और उदाहरण देनमें कोई सकाच नहीँ किया गया।

इस परिवर्द्धनके साथ-साथ अनावश्यक वाक्य या वाक्यांश निकाल दिए गए हैं। नये अनुभव, शोध तथा प्रयोगों के आधारपर कहीँ कहीँ आवश्यक परिवर्त्तन करके इस संस्करणको अधिकाधिक उपयोगी और पूर्ण बनानेका प्रयास किया गया है।

चतुर्थं संस्करण इतने वेगसे समाप्त हो गया कि पंचम संस्करण अत्यन्त शीव्रतासे छापनेकी आवश्यकता पड़ गई किन्तु इसे पूर्णतः नवीनतम बनानेकी सद्वृत्तिके कारण दो मासका विलम्ब भी हो गया क्यों कि संशोधनमें स्वभावतः इतना समय लग गया कि बहुतसे पुस्तक-विक्रोताओं दी मांग विवश होकर अस्वीकृत करनी पड़ी। किन्तु यह विश्वास अवश्य है कि यह सस्करण और भी अधिक उपादेय सिद्ध होगा।

भीकृष्ण जनमाष्ट्रमी सं• २०१२ काशी

सीताराम चतुर्वेदी

# विषय-सूची

| 3  | . भाषा त्र्योर उसकी शिचाके उद्देश्य                                          | 8   |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | भाषाका महत्त्व : भाषाके चार प्रयोजन : प्रभाव श्रीर शैकी : मधुरता :           |     |
|    | चमत्कार : भाषाका उद्देश्य : शुद्ध भाषा : प्रभावोत्पादक भाषा : मधुर           |     |
|    | भाषा : रमगांग या कलात्मक भाषा : भाषा-शिच्चग्रका विशेष उद्देश्य :             |     |
|    | माषाश्रोँके रूप : प्राचीन भाषा : संस्कृति-भाषा : सातृ-भाषा : राष्ट्रभाषा :   |     |
|    | राष्ट्रभाषाकी समस्या : उर्दूकी ब्रात : यह हिन्दुस्तानी क्या है ? : विदेशी    |     |
|    | शब्दों का पाचन : राज-भाषा : विशेष-श्रध्ययन : हमारी भाषाकी                    |     |
|    | समस्याएँ : हिन्दीकी व्यापकता : घातक प्रवृत्तियाँ : नागरी भाषा :              |     |
|    | राज-भाषा हिन्दी ।                                                            |     |
| ₹. | नागरी-भाषाका व्वनितत्त्व                                                     | २२  |
|    | स्वर भीर व्यञ्जन : उचारण-स्थान : शब्दोचारणकी प्रक्रिया : भौगोजिक             |     |
|    | प्रभाव : हमारी भाषापर विदेशी प्रभाव : उच्चारगा-दोष : अनिश्चित                |     |
|    | प्रयोग : ऋ और ॡ का उच्चारख : स्वरो में सन्ध्यन्तर : हस्व ध्वनियाँ :          |     |
|    | पञ्चम वर्णका प्रयोग : नागरी ध्वनियों के श्रविश्चित उच्चारण :                 |     |
|    | श्रतुनासिकका प्रयोग : नागरीकी मूल प्रकृति : नागरीकी विशेष                    |     |
|    | ध्वनियाँ : वैदिक क का प्रयोग : नागरीकी कुछ विचित्र ध्वनियाँ :                |     |
|    | देश-भेदसे उच्चारणमें कुछ विकार : नागरीकी विश्लेषण-प्रकृति ।                  |     |
| ₹. | शुद्ध ज्वारणकी महत्ता और शिज्ञा                                              | ४३  |
| •  | उच्चारयाके गुरा-दोष : भीतरके मैले वायुसे बोली वनती है : हमारा                |     |
|    | गला : ढपनीका ढपना (प्रिक्नोटिस) : काँवा (अलिजिह्ना या                        |     |
|    | थूबुबा ) : हमारी जीम : म्रोठ : नाक : उच्चारणके म्रङ्ग : उच्चारण-             |     |
|    | रीति : पाठकके गुर्थ-दोष : श्रशुद्ध स्वर श्रीर वर्णु : सारांश : श्रसावधानता : |     |
|    | उच्चारण शुद्ध करनेकी विधियाँ।                                                |     |
| 8. | वोलचालकी शिचा                                                                | યુહ |
|    | वार्तालाप : भाषण् और लेखन : भाषाकी शुद्धता : सुरुचि और प्रभाव :              |     |
|    | प्रभावोत्पादकता : मधुरता : भाषणमे पुत्रता प्राप्त करनेके उपाय : शिष्ट        |     |
|    |                                                                              |     |

| भाषाः श्रवसरानुकूल भाषा : मीखिक रचना : नाटकका सहस्व :                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| वार्तालापके स्वाभाविक अवसर : बोल-चालकी शिकाके उद्देश्य ।              |
| ५. लिपिकी समस्या ' ६६                                                 |
| भावाभिष्यक्तिके साधन: तिखावट कैसे चर्ताः ध्वनिके प्रतीक:              |
| बेसनका महत्त्व : मुद्रणयंत्रसे हानि : राष्ट्र लिपि : लिपियाँकी चार    |
| <b>भवस्था</b> एँ: मतका समोक्षग्र: रोमनका पत्त: जिपि-विकासकी पाँचवीँ   |
| अवस्थामे नागरी: अन्य लिपियोँ के दोप: नागरीमें अवाव्छनीय परिवर्तनः     |
| देवनागरी जिपिका श्रंग भंग : ज़बरदस्तका ठेँगा सिरपर : समयकी            |
| आवश्यकता क्या थी ? : लिपि सुधारका अधिकार : राष्ट्रीय दृष्टि           |
| कतमनी लागः कताकी दृष्टिसे : नेत्र-रक्षकताः संयुक्ताचरकी विर्मीपिकाः   |
| व्यंजनाक्तरीका संयोग: हत्तका प्रयोग: नागरीकी ध्वनि-प्रकृति:           |
| आध्यात्मिक दृष्टिसे : टाइपराइटरकी दृष्टिसे : सुद्रगाकी दृष्टिसे :     |
| वैज्ञानिक दृष्टिसे ध्वनि-प्रतीकों की पूर्णता लेखनमें तीवगित:          |
| को तिखो वही पढ़ो : ध्वनि और प्रतीककी एकता : शब्दकी                    |
| प्रकल्पता : ज्यावहारिक दृष्टिसे : संविधानकी दृष्टिसे।                 |
| <b>६.</b> श्रज्ञर रचना ११३                                            |
| बिखावट : बैठनेका ठीक ढङ्ग : कलम पकड्नेका ढङ्ग : सस्रों का स्रतित      |
| विन्यास : सुडौक्यन : आकार और गति : लेखन-कुशलताके उपाय :               |
| अनुतिपि : प्रतितिपि : श्रुतितिपि : सातित्य : अशुद्धियों का परिष्कार । |
| ७. वाचनकी शिचा ११८                                                    |
| पोश्री बाँचना : लेखन श्रीर वाचनका क्रम : वाचन-शिकाके सम्बन्धमे        |
| अस : वाचन-प्रयोग : वाचनके उद्देश्य : वाचनके गुर्ख : वाचनके दो         |
| श्राधार : कविता-वाचन : वाचन-शिकाके साधन : वीचन-शिक्रणकी               |
| विधियाँ : 'देखो श्रीर कहो' विधि : श्रव्यर-बोध-विधि : ध्वनि-साम्य-     |
| विधि : श्रनुष्वनि-व्रिधि : भाषण-यन्त्र-विधि : समवेत पाठ-विधि :        |
| सङ्गति-विधि : श्रङ्ग-सञ्जातन : विराम : सुन्दर वाचनके नियम :           |
|                                                                       |
| वाचनकी शिचाके तीन पच : सस्वर तथा मौन पाठ : वाचनकी व्यवस्था ।          |

| प्त. रचना-शिक्तणके उद्देश्य श्रीर समृ <b>र्</b> याएँ १३१                   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| भाषाका संस्कार: लिखनेकी भावश्यता: शतं वद एकं मा लिख:                       |
| रचना-शिचगाके उद्देश्य : भाषाके वाँन्छनीय तस्त्र : धन्य भाषाश्रोँका         |
| संसर्गः विभक्ति-विचारः कुछ शब्दोँ के स्वरूपः विङ्गानुसारी क्रियाका         |
| रूप: सीधी श्रीर बुमौवा बात: वाक्य-निर्माणपर प्रभाव: विराम-                 |
| चिह्न : लेखनी कैसी हो : श्रनुनासिकका चिह्न ।                               |
| <ol> <li>रचनाके स्वरूप और शिक्तण-विधियाँ १४६</li> </ol>                    |
| रचना कैसे की जाय ?: म्रावश्यकता, परिस्थिति श्रीर स्रभिष्यक्ति:             |
| भाषा-रच्नाके दो प्रकार : रचना शिष्वण-विधियाँ : 'देखो श्रीर रचो'            |
| विधि : भाषा-यन्त्र-विधि : प्रश्लोत्तर-विधि : उद्बोधन-विधि : प्रबोधन-       |
| विधि : मन्त्रणा-विधि : सूत्र-विधि : तर्क या विमर्श-विधि : अनुकरण-          |
| विधि: विचार या अध्ययन-विधि: शब्द-प्रदान-विधि: रूपरेखा-विधि:                |
| म्रादर्श-विधि : प्रवचन विधि : म्रन्तर्योग-विधि : विपय-प्रबोधन-विधि :       |
| निर्देश-विधि : रचनाकी व्यवस्था : चित्र-वर्णन : क्या-कहानी :                |
| वर्णन : शिष्ट भाषण : लिखित रचनाका भारम्भ : तीसरी अवस्था :                  |
| चोथो श्रवस्था : निवन्ध-रचनाका सुत्रपात : पाँचर्वाँ श्रवस्था : छठी          |
| अवस्था : रचना-सम्बन्धी कुछ ज्ञातच्य बाते : रचना-शिवगकी क्रमिक              |
| विषय-योजना ।                                                               |
| १०. शैली तथा रचना-कौशल १६९                                                 |
| भाषा और भावका अलङ्करण : जेखन और शैलीका सम्यन्ध : शब्द और                   |
| ं श्रर्थः भाषा-शैलियाँ : शैलियाँ : भाषा-शैलियाँ : वाक्योँ की वनावट :       |
| सजावट : अलङ्करग्-शैली : लाक्षग्रिक शैली : सकर्मनात्मक शैली :               |
| प्रतीकात्मक शैंली : खिखनेवाजेकी बहुक : विनोदात्मक शैंखी :                  |
| व्यंग्यात्मक शैली : दार्शनिक शैली : तर्क-प्रधान शैली : आवेगात्मक           |
| शैली : शब्दों के उचित प्रयोगका महत्त्व : श्रध्यापक-द्वारा विद्यार्थियों की |
| दी जानेवाली सामग्री: करुपना-शक्ति तथा शब्द-प्रयोगका अभ्यास:                |
| वेस-शिचयमें सावधानी : वेस-शिक्षयकी प्रक्रिया : वेसका संशोधन।               |
|                                                                            |

| ८१. व्याकरणकी शिक्ता १७६                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|
| मापाका शुद्धि : व्याकरणका विभीषिका : बेख-रचना स्रीर व्याकरणः          |
| शब्द : जिङ्गिनिर्णय : जिङ्ग-निर्णयकी चार प्रणाखियाँ : कारकका प्रश्न : |
| व्याकरणकी शिच्या-पद्दि : सूत्र या सिद्धान्त प्रणाली : प्रयोग या       |
| परिगाम प्रगाली : पाटय-पुस्तक-प्रगाली : भ्रम्याकृति या भाषा-मंपर्ग-    |
| प्रणाली : सन्तर्योग (कीरितेशन) : वाक्य-विश्लेषण और पदच्छेदका          |
| रोग: शब्दोँ के रूप व्याकरण कब पदाया जाय ?                             |
| १२. रूडोक्ति श्रीर लांकोक्ति १८६                                      |
| भाषामें सत्तोनापन : भावका महत्व : संकेत श्रीर संकेताश्मिका ध्वनियाँ:  |
| वाक्यका अनुबन्ध : रूढोक्ति ( इडियम ) या मुहावरेकी परिभाषा :           |
| रूढोक्तिकी उत्पत्ति: रूढोकिकी शिचा: अन्य भाषाओं की रूढोकियाँ:         |
| शब्दबद्ध रूढोक्तियाँ : रूढोक्तिके प्रयोगका श्रीवित्य : रूढोक्तिके     |
| प्रयोगमें सावधानी : लोकोक्ति या कहावत (प्रोवर्व): स्कि:               |
| बोकोक्ति तथा स्कि-शिवगा !                                             |
| १३. पाड्य-पुस्तक २०५                                                  |
| पुस्तकें केसे रची जायाँ ?: पाठ्य-पुस्तकों की दयनीय दशा: पाठ्य-        |
| पुस्तक-निर्शाणके नियम : पाट्य-पुस्तकोँ का मृत उद्देश्य : छात्रोँ की   |
| मानसिक स्रवस्थाका विचार : कोरे उपदेश न हे । गद्य सौर परा:             |
| गद्यका चयन : पद्यका चयन : कविका उद्देश्य और भाषा : कविचयनमें          |
| विवेक: छायावादी कविता: रुचिकर कविताका चयन: वासनारमक                   |
| विषयों का स्रोप: भाषाका विचार : विषयों का परस्पर भन्तर्योग :          |
| पाठका परिमाण : टिप्पणी भीर प्रश्न : पुस्तको की छपाई ।                 |
| १४. शिचा-शास्त्रके सिद्रान्त , ' २२३                                  |
| पाठन-प्रगातियाँ : कुल-परम्परा भौर वातावरण : मनोविज्ञानकी              |
| प्रक्रियाः विश्वेषण-संश्लेषण प्रणाली ( ऐनेलिटिक-सिन्धेटिक मेथड )      |
| प्रणाबी : विश्वेषण-प्रणाबी ( ऐनेबिटिक मेथह ) : सिद्धान्त प्रणाबी-     |
| (हिड्डिक्टन मेथ्ड): संश्लेषण-प्रणाली ( सिन्धेटिक मेथ्ड ) : परिणाम     |

मेथड ) : विश्लेषया संश्लेषया प्रयालीं ( एनेलिटिको सिन्येटिक मेथड ) : विश्लेषया तथा परियाम प्रयाली याहा है : सिद्धान्त-सूत्र ( मेनिसम्स ) : व्यक्तिगत अनुभवसे व्यापक अनुभवकी ओर : प्रकट-से अप्रकटकी ओर : उदाहरणसे नियमकी ओर : जातसे अज्ञातकी ओर : साधारयासे असाधारयाको ओर : अनिश्चितसे निश्चितको ओर : अनुभूतसे युक्ति-युक्तिको ओर : सरलसे जटिलको ओर : पूर्यासे लंडकी ओर : सिद्धान्त-सूत्रों का जवय ।

१५. पाठ्य-पुस्तकों -द्वारा गद्य-शिक्ताका विधान

गद्य-पाठ: गद्य पढ़ानेके सामान्य उद्देश्य: सुख्य उद्देश्य: हरवार्टीय प्रम्यवद्धाः प्रस्तावना (इन्ट्रोडक्शन): विषय-प्रवेश (प्रेजेन्टेशन): वाचन: सस्वर वाचनेके तीन रूप: श्रादर्श वाचन (मौडल रीडिंग): व्यक्तिगत सस्वर वाचन (इंडिविज्ञश्रल लाउड रीडिंग): समवेत वाचन (साइमल्टेनियस रीडिंग): मौन वाचन (साइलेंट रीडिंग): कविता-शिचयामें मौन पाठ वर्जिन: वाचनावार सुवाचकों को निमंत्रया: सारांश: वाचन भी कला है: वाचन-क्रम: श्रात्मीकरण (एसीमिन्नेशन): विस्तृत व्याख्या (इंटेल्ड एक्स्पोज़िशन): सावधानी: मौखिक प्रयाखियाँ (श्रोरल मेथड्स): विचार-विश्लेषण (धौट एनेलिसस): सिद्धान्त-निरूपण, पुनरावृत्ति (जनरलाइज्ञेशन, रिकेपिचुलेशन): प्रयोग: पाठन-क्रम।

१६. कविता पढ़ानेके उदेश्य और शिक्षण-विधियाँ

कविताकी परिभाषा : इन्दोबद्ध रचनाके तीन रूप : गद्य और प्रश्नी शिचामें अन्तर : कविता-शिच्याके साधारण उद्देश्य : मुख्य उद्देश्य : किवता-शिच्या : गीत तथा अभिनय-प्रयाची : गीत-प्रयाची : अभिनय-प्रयाची : गीत-प्रयाची : अभिनय-प्रयाची : व्याख्या-प्रयाची : व्याख्या-प्रयाची : व्याख्या-प्रयाची : व्याख्या-प्रयाची : व्याख्या-प्रयाची : व्याख्या-प्रयाची : क्याख्या-प्रयाची : समभाषा-कवितुचना-प्रयाची : भिन्न-भाषा-कवि-प्रयाची : समभाषा-कवितुचना-प्रयाची : समीचा-प्रयाची :

| समीक्रमक अध्ययन-प्रणाखी : पाठन-क्रम : विशेष ज्ञातब्य :                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धन्वय, बर्ध, व्याख्या बादि : टी्का ।                                                                                  |
| २७. श्रतंकार, पिङ्गल तथा रस २८७ । । २८७ । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                         |
| रसकी शिचा ।                                                                                                           |
| १८ काव्यमें रुचि उत्पन्न करनेके अन्य साधन ••• २६५<br>काव्यका प्रमाव : कवितामें रुचि उत्पन्न करनेके साधन : कविता-पाठ : |
| सुभाषित-प्रतियोगिता : अन्त्याचरी : समस्या-पूर्ति : कवि-सम्मेखन :                                                      |
| कवि-समादर : सुकवि-श्रावाहन : काव्य-गोष्ठी : कवि-अयन्ती :                                                              |
| काच्य गान ।                                                                                                           |
| १६ नाटक पढ़ानेके उद्देश्य तथा शिच्चण-विधि *** *** ३०५                                                                 |
| नाटककी परिभाषा : नाट्यकला हा विकास : नाटकके उद्देश्य : नाटक-                                                          |
| शिच्याके उद्देश्य : छात्रों को लाभ : नाटककी पाठन-प्रयाली :                                                            |
| नाटकका पाठन-कम: गीतोँ भीर संवादोँका शिक्या: किस प्रकारके<br>नाटक पढ़ाए जायँ ?                                         |
| २० त्र्यतुवादकी शिक्षा ३२३                                                                                            |
| श्रनुवादकी भावश्यकता: श्रनुवादके उद्देश्य: श्रन्य भाषाध्योंका                                                         |
| ज्ञान : हिन्दा अध्यापकको संस्कृत तथा उर्दू सीखना आवश्यक :                                                             |
| श्चनुवाद-शिचाका भारम्भ : अनुवाद-शिच्यका पद्धतियाँ : दुभाविया-                                                         |
| पद्धति : पुस्तक पद्धति : अनुवादकी शैक्षियाँ : शब्दशः अनुवाद :                                                         |
| क्रापानुवाद् : स्पष्टानुवाद् : अनुवाद्का अनुवाद् : अनुवाद्के नियम ।                                                   |
| २१. द्रुतवाचन्की शिचा • ३३२                                                                                           |
| द्रुत्तपारमे मीन वाचन: द्रुत्तवाचनका विधान: द्रुतवाचनकी                                                               |
| मिच्य-प्रक्रियाः दुतवाचनके विषय और भाषा।                                                                              |
| २२. पाठ्य-विषयोँका परस्पर योग ३४५                                                                                     |

प्राचीन साहित्यमेँ विषयान्तयोंग : पद्यका महत्व : खीलावती : वेद्य-जीवन : रघुवंश : विषयोंकां अन्योन्याश्रय : भाषा तथा भूगोल-इतिहास : भाषा तथा विज्ञान : भाषा तथा कला : स्वाभाविक अन्तयोंग : विषयोंके अन्तयोंग और पारस्परिक सहयोगके सिद्धान्त : अन्तयोंगका परियाम : अन्तयोंगमें अतिरेक ।

२३. पुस्तकालयकी व्यवस्था

३५२

पुस्तकालयका महस्त : पुस्तकेंका चुनाव : पुस्तकालयके विभाग : पुस्तकोंका संग्रह : ग्रथ्यापक-द्वारा निर्देश : पुस्तकालयका प्रवन्ध : पन्न-पत्रिकाएँ : श्रन्य श्रथ्यापकेंका सहयोग : हस्तिलिखित पत्रिकासे लाभ : बाह्य पत्रिकाएँ : संग्रहालय : पुस्तकालयका हिन्दी विभाग : हिन्दी के श्रथ्यापककी योग्यता ।

२४. कुछ नवीन शिद्धा-प्रगालियाँ ••• ३६१ बाबोचान (कियडेरगार्टेन): मौन्तेस्सोरी-प्रगाबी: डाल्टन प्रयोग-शाबा-योजना: प्रयोग-प्रगाबी (प्रोजैक्ट मेथड): वर्धा-शिचा-योजना: प्रयोग-प्रगाबी (प्रोजैक्ट मेथड): वर्धा-शिचा-योजना: प्रयोग-प्रगाबी (प्रोजैक्ट मेथड): वर्धा-शिचा-योजनाके गुण: इस योजनाके दोष: खेब-द्वारा भाषा-शिचा : वाटक: कहानी: हस्तिबिखित पत्रिका: अन्य खेब।

२५. नागरीमें मुद्रण, टंकण तथा श्रनुद्रुत लिपि ३८० 'करन' प्रणाली: खगड श्रीर श्रखण्ड श्रचर: टक्कण या टप-बेलक: श्रमुद्रत-लिपि: मुद्रण-गंशोधन।

२६. सयानोंकी शिचा ३६३ नागरिकताके पाँच भाव : कचा-प्रखाली और प्रचार : सयाने की मनोवृत्ति : दस दिनका शिचा-विधान : शिच श-विधि : सयाने को भाषा-शिचा देनेके कुछ नियम : मयाने के लिये दस दिनका भाषा-शिचा-कम : कि साम : अन्योंको नागरी पढ़ानेका विधान : बेल-पद्धति ।

२७. परीचाके उद्देश्य ऋौर उसकी व्यवस्था . ४०३ परीचा-प्रयाकी: परीचक, निरीचक और शिचक: परीचाका उद्देश्य:

प्राचीन प्रणाली : नवीन प्रणालियाँ : १. तदि-परीका--- (क) विवेचनारिसका शक्तिकी परीचां, ( ख ) साधारण दृद्धि-परीचा : श्रक्षित जानकी परीचा : ३. प्रयोग-कौशककी परीचा : ४. ब्रागेका पाठ-भार वहन करनेकी योग्यताका परीच्या : ५. अजित ज्ञानके आधारपर मनोवृत्तिकी परीचा : ६, धारणा-शक्तिकी परीचा : ७ श्राजित ज्ञानके श्राधारपर विचार प्रकट करनेकी चमताकी परीचा । २८ हिन्दीकी कहा ४१२ २६. पाठ-सूत्रका विधान 880 १. द्रतपाठ : महामना पंडित मदनमोहन मालवीयजी; २. व्याकरख :

२. द्रुतपाठः महामना पाडत मदनमाहन मालवायजा; २. न्याकरखः विशेषणः ३, गद्य-पाठ; गौतम बुद्धः, ४, रचनाः नादियदाकी कात्मकथाः ५, पद्यपाठः कौशस्याका पुत्र-स्नेहः, ६, नाटिकाः पक्षाः



॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

# भाषाकी शिचा

# [ भाषा-शिद्ध्यकी समस्याएँ, उनके समाधान श्रीर शिच्चा-विधियाँ ]



8

# भाषा और उसकी शिचाके उद्देश्य

#### भाषाका महत्त्व

मनोगत भाव प्रकट करनेका सर्वोत्कृष्ट साधन भाषा है। यद्यपि श्राँख, सिर श्रौर हाथ श्रादि श्रंगों के सञ्चालनसे भी भाव प्रकट किए जा सकते हैं किन्तु भाषा जितनी शीव्रता, सुगमता श्रौर स्पष्टतासे भाव प्रकट करती है, उतनी सरलतासे श्रन्य साधन नहीं। यदि भाषा न होती तो मनुष्य, पशुश्रों से भी गया-बीता होता; क्यों कि पशु भी करुणा, कोध, प्रेम, भय श्रादि कुछ भाव श्रपने कान-पूँछ हिलाकर या गरज- भू ककर व्यक्त कर लेते हैं। भाषाके आविभावसे मारा मानव-मंसार गुँगोंकी विराट् बस्ती बननेसे बच गया।

### मापाके चार प्रयोजन

ईश्वरने हमें वाणी भी दी श्रोर बुद्धि भी। हमने इन दानों के उचित संयोगसे भाषाका श्राविष्कार किया। भाषाने भी बदलेमें हमें इस योग्य बताया कि हम श्रपने मनकी वात एक दूसरेसे कह सके, श्रपना दुग्व-मुख दूसरोंको सुना सके श्रोर दूसरोंका दुख-सुख स्वयं समक सके।

परन्तु भापाकी उपयोगिता केवल कहने-सुननेतक ही परिमित नहीँ है। कहने-सुननेके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि हम जो हुछ कहना चाहे, वह सब ऐसे नपे-तुले शब्दों में इस ढंगसे कहें कि सुननेवाला, शब्दों के सहारे हमारी बात ठीक-ठीक समक जाय। ऐसा न हो कि हम कहें बेतकी, वह सुने खिलहानकी।

बोलने श्रीर सममनेके श्रातिरिक्त भाषाका उपयोग पढ़ने श्रीर लिखनेमें भी होता है। कहने श्रीर सममनेकी भाति लिखनं श्रीर पढ़नेमें भी उपयुक्त राब्दों के द्वारा भाय प्रकट करने श्रीर उसे ठीक-ठीक पढ़कर सममनेकी श्रावश्यकता होती है। श्रतः भाषाकी शिक्ता देनेका उद्देश्य यह है। क मनुष्य ठीक-ठांक बोल, समम, लिख श्रीर पढ़ सके।

## प्रभाव और शैली

किन्तु केवल ठीक-ठीक बोलने, सममने, पढ़ने श्रोर लिखने मात्रकी योग्यता श्रा जानेसे ही भाषा-शिज्ञाका उद्देश्य पूरा नहीं होता। ज्याकरणकी कड़ियों में कसकर शुद्ध ढंगसे किसी बातको कह-रून लेनेसे ही हमारी रुप्ति नहीं होती। हमारी श्राकांज्ञा यह भी रहती है कि हम जो बात कहें उसका श्रोतापर भी प्रभाव पड़े। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि लिखने श्रोर बोलनेमें हमारा एक अपना निरालापन हो, हमारी एक अपनी श्रोली हो, जिससे हम लाखों में श्रलग पहचान लिए जाय, श्रर्थात् हमारे लिखने श्रीर बोलनेपर हमारे त्यक्तित्वकी छाप पड़ी हा। इस भावनाको श्रममर श्रीर उत्साहित करने हमारी श्रात्मियता श्रथवा यदि खुले हाट्यों में करें तो हमारा श्रहङ्कार वरावर सहायक होता है। ऐसी स्थितिमें तसरों से श्रपती बात मनवानेकी श्रमिलापा—'हमचुनी दीगरे नेस्त' की प्रष्टिति—कभी-कभी भारी वखंडा उपस्थित कर देती है। दूसरों पर प्रभाव टालने हे तियं जब हम श्रांजपूर्ण शैलीमें कोई वात कहने लगते हैं तब इसरी चिन्ता नहीं करते कि श्रांता हमारी बातकी चोटसे तिलिमिलाता है या खिलखिलाता है। ऊँचे स्वरसे चिस्ला-चिस्लाकर श्रपशब्दों के प्रयोगको ही हम लोग श्रमवश श्रमावर्ण श्रीर श्रोजपूर्ण शैली समक बेठते है। परिणाम यह होता है कि श्रमावक स्थानपर श्रसद्भाव उत्पन्न हो जाता है। वात माननेके बदले, श्रोता वात काटने लगता है।

#### मधुरता

श्रतः यह श्रायरयक है कि लिखते और बोलते समय कोई भी वात टीक-ठीक प्रभावोत्पादक और श्राजमुर्ण शैलीमें कही जानेके लाथ-साय मधुर ढंगसे भी कही जाय, क्यों कि बात कहना कठिन नहीं है, ढंगसे कहना किन है। 'वाणी उस बाणके समान होनी चाहिए जो भीतरतक पहुँचकर श्रीताका हृदय बेचे तो, किन्तु चोट खानेवाला न रोवे, न चिल्लावे, न श्राह करें, न कराहे, वरन् बाण निकालकर चूम ले और तड़पकर कह उठे—माई वाह! क्या बाण चलाया है।' तात्पर्य यह कि बात इस ढंगसे कड़ी जाय कि सुननेवाला उसकी कदुतापर चिढ़े नहीं, वरन् उलटे उसकी कथन-शैलीपर लोटपोट हो जाय।

कहा जाता है कि राजा भोज जब छोटे थे तब उनके चाचा मुंजने राज्य इड़प लेनेकी इच्छासे भोजका वय करा डालना चाहा। जब भोजका यथ करनेके लिये वधिक उसे वनमें ले गए और उन्हों ने भोजसे सब बातें बताई । भोजने वधिकों से कहा—'ठीक है, जब चाचाजीकी यही इच्छा है तो तुम लोग मेरा वथ कर डालो। किन्तु मैं एक पत्र लिखकर देता हूँ, गह ले जाकर मेरे चाचाजीको दे देना। भाजने मट अपनी छठी उँगली काटकर रक्तसे यह श्लोक लिखा—

मान्धाता च महीपितः कृतंयुगालंकारभूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचितः कासौ दशास्यान्तकः। श्रन्ये चिप युधिष्ठरमञ्जतयो याता दिवं भूपते! नैकेनापि समंगता वसुमर्ता नूनं त्वया यास्यति॥

[ सत्ययुगके प्रतापी राजा मान्धाता भी रामाप्त हो गए। जिस रामने समुद्रपर पुल बाँधकर रावणको मार डाला था, वे भी कहाँ रह गए? इनके ऋतिरिक्त युधिष्ठिर ऋादि बड़े-बड़े राजा भी चलते बने किन्तु पृथ्वी किसीके साथ नहीं गई। पर जान पड़ता है आपके साथ यह अवश्य जायगी।]

जब यह पत्र विधिकों ने पढ़ा तो उनकी आँखें भर आईं। उन्होंने भोजको लाकर छिपा दिया और वह पत्र लाकर मुझको दे दिया। पत्र पढ़ते ही मुझ रोने लगा और उसने खोज कराकर भोजको राज्य दे दिया।

इसी प्रकार शेरशाह सूरी जब मिलक गुहम्मद जायसीकी कानी आँखपर हँसा, तो जायसी बोला—मोहिका हँसेसि कि कोहरहिँ ? [ मुम्पर हँस रहे हो या मेरे निर्मातापर ?] यह मुनकर शेरशाह अपना-सा मुँह लेकर रह गया।

तुलसीदासजी भी श्रपनी स्त्रीकी इन वातों से ही प्रभावित होकर तुलसी वने—

अस्थि चरममय देह मम, तामेँ जैसी प्रीति । तैसी जौ श्रीराम महँ, होति न तौ भव-मीति ॥

महापात्र नरहरि वन्दीजनने गौत्राँकी श्रोरसे यह छप्पय लिखकर सम्राट् श्रकवरसे गोवध वन्द् करा दिया था—

श्ररिहु दन्त तितु घरे ताहि नहिँ मार सकत कोह । इम संतत् तितु चरहिँ वचन उच्चरहिँ दीन होइ॥ श्रम्यत पय नित स्रवहिँ बच्छ महि-यम्भन जावहिँ। हिम्दुहिँ मधुर न देहिँ, कटुक तुरकहिँ न पियावहिँ॥ कह कवि नरहरि श्रकवर सुनी, बिनव ते गउ जोरे करन । श्रपराध कौन मोहि मारियतु, सुपहु चाम सेवहिँ चरन॥

एक बार अटककी लड़ाईपर जब बीरवल गया और सम्राट् अकबरको वहाँ के गम्भीर समाचार मिलने लगे तब उसने बौँड़ी पिटवा दी कि जो कोई मुक्ते वीरवलके समाप्त होनेका समाचार देगा उसे मैँ प्राण-दण्ड दूँगा। उस युद्धमें वीरवल सचमुच वीरगतिको प्राप्त हुए। समाचार देना भी आवश्यक था। अतः एक साहसी कविने सम्राट् अकबरसे जाकर निवेदन किया—

्कटक श्रदकमेँ श्रदिक रहि, श्रदक न श्रायौ हाथ। सब सोभा दरवारकी, गई बीरवर साथ॥

[ अटकमेँ पहुँचकर सेनाकी गित रुक गई श्रीर अटक भी हाथ न लग पाया उल्टे दरबारकी सारी शोभा बीरबलके साथ चली गई।]

अकबरने पूछा-क्या बीरवल मारे गए ?

उसने कहा—हुजूर ही कह रहे हैं, खादिमने तो इसका जिक्र भी नहीं किया।

जयपुरके राजा जयसिंह जब एक वालकुमारीके मोहमेँ पड़कर राज्य-कार्यसे उदासीन हो चले, उस समय कविवर बिहारीने यह दोहा भेजकर ही उन्हेँ मोहसे छुड़ाया था—

नहिँ पराग नहिँ मञ्जर मञ्ज, नहिँ विकास इहि काल। द्यली कली ही तैँ वैँध्यी, श्रागे कीन हवाल॥

एक बार शाह मुत्रज्जमने कविवर आलमकी पत्नी शेख रॅंगरेजिनसे हँसी करते हुए कहा—

कहिए ! आजम (संसार) की औरत आप ही हैं शिख़ रँगरेज़िनके पुत्रका नाम था जहान । उसने मटसे उत्तर दिया—जी हाँ ! जहान (संसार) की माँ मैं ही हूँ । [ न्यंग्य यह हुआ कि मैं संसारकी माँ हूँ, पत्नी नहीं । ]

कहनेका तात्पर्य यह है कि वाणीमें विचित्र शक्ति तो होती है पर उसका

र्चित प्रयोग भी जानना चाहिए । यह शक्ति वार्गाके उचित संस्कारसे ही भाग हो सकती है । इसीलिये कवीरने कहा है—

जिश्यामें श्रम्त बसे, जो कोई जान बोख। विस बासिकका उतरे, जिश्या काहि हिलोख॥

[ यदि कोई बोलनेका हंग जान सके तो जीभर्ग ही श्रमृत रहता है। देखा, सर्पका विष उतारनेवाला गारडी, केवल जीभ ही तो हिलाता है। पर उसीसे विष उतार देता है।]

#### चमत्कार

विधाताकी सृष्टिने सबसे श्रिधिक श्रमंदुर प्राणी मनुष्य है। वह श्रावश्यकताकी पूर्ति मात्रसे संतुष्ट नहीं होता। उसे भूख लगनेपर केवल भोजन ही नहीं चाहिए वरन भोजनमें उसे कुछ चटपटापन, कुछ स्वाद, कुछ नमक-मसाला भी मिलना चाहिए। इसी प्रकार भूप-वर्षा, चोरी-ढाकें से वचनेक लिये मनुष्य घर बनाता है, पर घर बन जाने भरसे ही उसका मन नहीं भरता। वह उसे भिन्न-भिन्न रंगों से रँगवाना है, उसपर बेलबूट बनवाना है, चिन्नकारी कराना है। श्रावश्यकताकी पूर्तिके साथ वह अपनी सौन्दर्य-भावनाकी तृप्तिके साथन भी प्रस्तुत करता जाना है। उसकी यही प्रश्रुत्ति, भाषाका प्रयोग करते समय भी सचेष्ट हो जाती है। वह प्रभावशाली ढंगसे, व्याकरणकी दृष्टिसे शुद्ध श्रोर मधुर भाषाका प्रयोग करनेके साथ-साय उसने चमत्कार तथा सौन्दर्य लानेका भी प्रयन्न करता है, क्यों कि वह जानता है कि इस प्रकारकी चमत्कारपूर्ण वाणी लोगोंका शीघ ही श्राकृष्ट कर सकेगी श्रोर उसका प्रभाव भी स्थायी होगा।

### भाषाका उद्देश्य

श्रतः भाषाकी शिक्षाका उद्देश्य यह है कि हम दूसरोँ की कही श्रीर लिखी हुई बातेँ ठीक-ठीक समम श्रीर पढ़ सकेँ तथा शुद्ध, भभावोत्पादक, मधुर श्रीर रमणीय ढंगसे बोल श्रीर लिख सकेँ।

#### शुद्ध भाषा

शुद्ध भाषाका ऋथे यह है कि वृक्ता ऋथवा लखकका ऋपनी भाषाके व्याकरणपर ऋाश्रित शिष्ट-जनमें प्रयुक्त होनेवाली भाषा-शैलीका ही प्रयोग कहना चाहिए। यह शुद्धता चार प्रकारकी होती है—१. व्याकरणसे शुद्ध हो, जिसके ऋन्तर्गत शब्द-रूप, लिंग, वचन, वाक्य-विन्यासादिकी शुद्धताका समावेश होता है, २. अन्य भाषाऋों के शब्दों से मिली हुई न हो, ३. ऋश्लील या ऋशिष्ट शब्दोंका प्रयोग न हो, ४. उच्चारणकी शुद्धता हो, ५. मुहावरोंका उचिन प्रयोग हो। इन पाँचोंको हम निम्नलिखित उदाहरणों से सममा सकते हैं—

#### १. व्याकरणकी शुद्धता

| ( | राम दशस्थते कहे                  | -                 | <b>घ</b> शुद् |
|---|----------------------------------|-------------------|---------------|
| { | रामने दशरथसे कहा                 | <b>Separation</b> | शुद्ध         |
| • | कितनी मूली लाए हो ?              |                   | अशुद          |
| 1 | कितनी मूलियाँ लाए हो ?           | -                 | शुद्          |
| ( | हाथी आती है                      |                   | <b>अशुद्</b>  |
| ί | द्रार्थी आता है                  |                   | गुद्ध         |
| ( | उपरोक्त नियम ठीक है              | photoside.        | श्रशुद्ध      |
| 1 | उपर्युक्त नियम ठीक है            | -                 | गुद           |
| ( | निम्न सज्जन पधारे                | -                 | भशुद्ध        |
| į | निम्नलिखित सज्जन पधारे           | -                 | <b>गुद</b>    |
| ( | वायु (पतन, समीर ) चल रही है      |                   | त्रशुद्ध      |
| 1 | वायु ( पवन, समीर ) चल रहा है     |                   | . शब          |
| ( | हमारी श्रात्मा स्वीकार नहीं करती | -                 | त्रशुद्       |
| 1 | हमारा भ्रात्मा स्वीकार नहीं करता |                   | श्रद          |
| ( | राम, जो दशस्थके पुत्र थे, ने कहा |                   | श्रशुद्ध      |
| E | दशरथके पुत्र रामने कहा           | -                 | गुद           |
|   |                                  |                   |               |

| २. भाषा-रूपकी शुद्धता                                  |                                         |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| मैं सन्दे मौनिंजुको काशीसे रवाना होऊँगा                |                                         | घशुद       |
| में रविवारको प्रातः काशीसे प्रस्थान करूँगा             |                                         | যুৱ        |
| या                                                     |                                         |            |
| में इतवारको सबेरे काशीसे चल्हुँगा                      |                                         |            |
| वह ख्बस्रत महिबा है                                    | -                                       | षशुद्      |
| वह सुन्दर महिला है                                     | -                                       | शुद्ध      |
| स्रदासकी कविता फार चाँगळा है                           | (middion)                               | चशुद्      |
| स्रदासकी कविता अत्यन्त श्रेष्ठ है                      | -                                       | शुद        |
| इमारी चोपड़ी से आओ                                     | •                                       | घरुद       |
| ( इमारी पोथी ले बाबो                                   |                                         | श्रद       |
| ३. शिष्ट प्रयोग                                        |                                         |            |
| 🐧 तुम कहाँसे का रहे हो? ( वड़ॉसे )                     | *************************************** | षशुद्      |
| आप कहाँसे का रहे हैं ?                                 | -                                       | शुद        |
| तुम्हारा बाप मिला था                                   | -                                       | षशुद       |
| 🕻 भापके विताजीसे भेंट हुई थी                           |                                         | श्रद       |
| ४. उच्चारणकी शुद्धता                                   |                                         |            |
| विज्ञजीके परकासमें भाँ लें चुँधिया जाती है             | -                                       | चशुद्      |
| विजलीके प्रकाशमें झाँखें चौ धिया जाती है               | -                                       | <b>374</b> |
| <ol> <li>रूढोक्तियों ( मुहावरों ) का प्रयोग</li> </ol> |                                         |            |
| उनके मुखपर वायु उसने छने                               | (Material)                              | भशुद्      |
| र उनके मुँहपर हवाइथाँ उड़ने छगीँ                       |                                         | शुद        |
| चरणतंबसे पृथ्वी लुस हो गई                              |                                         | भशुद       |
| पैरोँ तलेसे धरती खिसक गई                               | -                                       | शुद्ध      |
|                                                        |                                         |            |

### प्रमावोत्पादक भाषा

प्रभावोत्पाद्क भापाका तात्पर्य यह है कि हम जो बात कहेँ उसका

सुननेवालेपर ऐसा प्रभाव पड़े कि वहू तद्नुकूल आचरण करके हमारी इच्छाके अनुरूप कार्य करने लगे। जैसे—
शरणाधियों के जिये आप भी कुछ दान दीजिए—
निराधित, गृहहीन, अपना देश छोड़ हर आनेवाजे उन जोगों के जिये
आपके आगे कोजी पसार रहे हैं, जिनके दिन भूखसे और रातेँ शीतसे कटती हैं, जिन्हें देखकर कहला भी आठ-आठ आँस् रोती है।

#### मधुर भाषा

मधुर भाषाका तात्पर्य यह है कि शब्दों में सामाजिक शील तथा कहनेके ढंगोमें कोमलता हो । जैसे—

| श्रापका नाम ?                                                  |                                         | रूव  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| क्या आपका शुभ नाम जान सकता हूँ ?                               | -                                       | मधुर |
| भाप कहाँसे भाए ?                                               |                                         | रूव  |
| श्राप किस स्थानसे पधारे हैं ?                                  |                                         | मधुर |
| (कहिए आप क्यो <sup>®</sup> आए <sup>१</sup>                     | -                                       | रुव  |
| श्वापने कैसे कष्ट किया ?<br>या<br>मैँ श्वापको क्या सेवा करूँ ? | *************************************** | मधुर |

#### रमणीय या कलात्मक भाषा

रमणीय भाषाका तात्पर्य यह है कि उसे सुननेवाला तत्काल भाषाके सौन्दर्यसे ही प्रभावित हो जाय। जैसे—

> चित्रपु, खाना खा जीजिए — असुन्दर पथारिषु, थाजी आपकी प्रतीचा कर रही है — . सुन्दर

किन्तु कलात्मक भाषाका प्रयोग करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह इतनी गृह, जटिल श्रीर दुरूह न हो जाय कि सुननेवालेकी समभमें ही न श्रावे, जैसे—चलिए, भोजन कर लीजिए' के बदले श्राप कहें— 'कुशल पाचकके सम्पूर्ण पाक-विद्या-कौशलका उत्कृष्टतम विन्यास श्रीमान्के मुखारविन्दके श्रन्तर्गत व्यास रसनाके भोगका विषय' बननेके लिये श्रागणित व्यास नसनाके उदर-कोशका सान्निष्य प्राप्त करके श्रवामय कोषकी पुष्टिके लिये लालायित है।'

## भाषा-शिक्षग्यका विशेष उद्देश्य

यह तो भाषाकी शिचाका सामान्य उद्देश्य वताया गया है किन्तु भाषा-शिच्याका विशिष्ट उद्देश्य यह है कि 'हम उस भाषाके कवियों और लेखकोंकी मनोहर कृतियोको समक्त सकें और उनका आनन्द ले सकें क्यों कि भाषाकी सार्थकता इसीमें है कि हम लब्धप्रतिष्ठ लेखकोंकी कल्पनाके साथ उड़ते हुए अपनी कल्पनाका परिभाजन करें, उनके गम्भीर विचारोंका परिशालन करके अपने विचारोंका संस्कार करें, उनकी भावानुभूतियोंका अनुभव करके अपने भावोंका परिष्कार करें तथा उनकी अभिन्यंजना-पद्धतियोका परिचय पाकर अपनी भाषा-शैलीका समुद्धार करें।'

#### भाषाओं के रूप

भापा-शिच्चणका उद्देय जान लेनेपर यह जानना भी आवश्यक हो जाता है कि हम कौनसी भापा किस उद्देश्यसे सीखेँ। संसारमें व्यवहृत नवीन तथा प्राचीन भाषाओं की संख्या सहस्रोतक पहुँच गई है। किन्तु हम भापा-शिच्चणकी दृष्टिसे उन्हेँ केवल छह भागोँ में ही बाँटते हैं— (१) प्राचीन भाषा, (२) संस्कृति-भाषा, (३) मात्-भाषा, (४) राष्ट्र-भाषा, (५) राज-भाषा और (६) विदेशी-भाषा। भाषाओं का यह वर्गीकरण भारतमें भाषा-शिच्चणकी दृष्टिसे किया जा रहा है। संसारके अन्य स्वतन्त्र देशोँ में प्रायः राजभाषा और राष्ट्रभाषामें तथा राजभाषा और मातृभाषामें कोई अन्तर नहीं होता। यह दुर्भाग्य भारतकी अपनी विशेष विभूति है अतः इसका विचार भी यहाँ आवश्यक हो गया है।

#### प्राचीन भाषा

प्राचीन भाषासे हमारा तात्पर्य्य उन भाषात्रोँ से है जो भारत यात्रान्य

देशों में आजसे सैकड़ों या सहस्रों वर्ष 'पूर्व या तो साहित्यकी भापाएँ रहीं या साधारण जनसमाजके बोलचालकी, किन्तु जो राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक क्रान्तियों के आघातसे अब निर्वश अथवा अव्यवहृत हो गई हैं। ऐसी भाषाओं में पालि तथा प्राकृतों के नाम लिए जा सकते हैं। इन भाषाओं का अध्ययन इसी उद्देश्यसे किया जाता है कि इन भाषाभाषियों के सामाजिक जीवन तथा ज्ञानका परिचय प्राप्त करते हुए हम उनमें अपनी परम्परा-गत भाषा, साहित्य तथा संस्कृतिके इतिहासका क्रिमक विकास हूँ द सकें।

### संस्कृति-भाषा

संस्कृति-भापासे हमारा तात्पर्य उस भापासे है जिसमें हमारी जातिकी पूर्ण संस्कृति, सभ्यता, उसके आचार-विचार और ज्ञानका भाण्डार निहित हो। इस दृष्टिसे हमारे लिये संस्कृत ही ऐसी भापा है जो हिन्दृ-जीवनके आदिसे अततकके संस्कारोंका सञ्चालन करती है और जिसमें हमारी प्राचीन ज्ञान-गरिमा सुरचित है। संस्कृति-भापा पढ़ानेका यही उद्देश्य होता है कि हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, चिर-संचित ज्ञान और विज्ञानका परिचय प्राप्त कर और अपने पूर्वजोंकी रूढ़ियों से संबद्ध बने रहें। अपनी व्यावहारिक भापाका ज्ञान प्राप्त करने लिये भी इसका ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है।

#### मातृ-भाषा

माता, मात्रभूमि श्रोर मात्रभाषाका महत्त्व विचारशील व्यक्तियों की दृष्टि में श्रात्यधिक हुआ करता है। किव, लेखक, वीर श्रोर दृश्यिक सभी श्राप्तने-श्रपने ढंगम्ने इन तीनों का गुणानुवाद किया करते हैं। उपर भाषाकी शिचाका जो विवेचन किया गया है उसे विशेपतः मात्रभाषाकी शिचापर ही व्यवहृत सममना चाहिए। इस स्थलपर यह प्रश्न उठ सकता है कि हम मात्रभाषा किसे सममें १ वास्तवमें वही भाषा मात्रभाषा कहला सकती है जो बालक श्रपनी माँ के मुखसे मुनता है किन्तु उक्त प्रश्नका

उत्तर देनेके पहले यह भी समभ लिना चाहिए कि प्रत्येक भापाके साथ उसके अनेक पाम्य या जानपद रूप भी चलते रहते हैं। इस दृष्टिसे माता जिस प्रादेशिक या जानपद भापाका प्रयोग करती है वही भाषा मात्भापा कहलाती है। उदाहर एके लिये काशीवालों की भाषा बनारसी भोजपुरी है। काशी-निवासी किसी हिन्दीके विद्वान्के घर त्र्याप जाइए तो श्रापको देखकर वे कहेँ गे-'नमस्कार ! श्राइए पधारिए । बड़ी कृपाकी श्रापने। कहिए कैसे कष्ट किया ?' श्रीर तत्काल श्रपने सेवकको पुकारेँ गे-'श्ररे भगेलुशा! तनी पान त ली श्राव।' श्रर्थात हम घरमेँ श्रपनी शादेशिक वोली बोलते हैं किन्तु सामाजिक व्यवहारमें नागरी भाषाका व्यवहार करते हैं। श्रतः समाजके शिष्ट जन जिस भापामें विचार-विनिसय, काम-काज श्रीर लिखा-पढ़ी करते हों, वही भाषा, शिचाकी दृष्टिसे मातृभाषा कहलाती है। त्र्यात् यहाँ मातृभाषासे हमारा तात्पर्य उस भापासे हैं जिसके द्वारा हम परस्पर लिख अौर वोलकर अपने भाव व्यक्त करते हैं, जिसमें हमारे गद्य-साहित्यकी रचना हो रही है, पत्र-पत्रिकार्त्रोंका प्रकाशन होता है तथा जो विभिन्न शैलियों में हमारे समाजके पढ़े-लिखे शिष्टजनों के बालचालकी तथा लिखा-पढ़ीकी भाषा है। अतः मात्-भाषाकी शिचा देनेका यही उद्देश्य होगा कि हमारे बालक नागरी भाषामें शुद्ध लिख श्रीर बोल सकें, सत्साहित्यकी सृष्टि कर सकें श्रीर समाजमें उचित तथा परिष्कृत भाषाका ज्यवहार कर सकें।

#### राष्ट्र-माषा

हमारी राष्ट्रभाषाका स्वरूप नागरी भाषाका वह व्यापक रूप है जिसे समूचे भारतमें तथा भारतसे बाहरके भी कुल मिलाकर कमसे कम पैंतीस करोड़ प्राणी बोलते श्रीर सममते हैं श्रीर जिसमें देश-भेदके श्रनुरूप संज्ञा, विशेषण श्रादिके लिये तत्तत्प्रदेशीय शब्दोंका प्रयोग होता रहता है। राष्ट्रभाषासे श्रपरचित व्यक्ति श्रपने ही देशके श्रन्य प्रान्तों में जानेपर भारी कठिनाइयों में पड़ जा सकता है। हम भले ही राष्ट्रभाषाके विद्वान न हों, राष्ट्रभाषा भली प्रकार वोक भी न सकें, पर समभ सकनेका अभ्यास तो हों अवश्य करना ही चाहिए। राष्ट्रभाषाका अध्ययन इसी उद्देश्यसे किया जाता है कि हम प्रत्येक देशवासीको अपनी वात समभा सकें और उसकी बात समभ सकें।

#### राष्ट्रभाषाकी समस्या

भारतीय संविधान-द्वारा राष्ट्रभाषाका प्रत्न निर्णीत हो जानेपर भी कुछ लोगों ने उसे जटिल बना रक्खा है। श्रतः यह विचार करना श्रत्यन्त आवश्यक हो गया है कि हमारी राष्ट्रभाषाका स्वरूप क्या हो। वास्तवमें संस्कृत ही हमारी राष्ट्रभाषा है जिसे समभने श्रीर बोलनेवाले श्राज भी कश्मीरसे लेकर लंकातक और सीमाप्रान्तसे लेकर ब्रह्मातक मिलें गे। यह संस्कृतका ही प्रभाव है कि भारतकी सभी देशी भाषात्रों में त्राधिकांश शब्द संस्कृतके तत्सम या तद्भव रूपमें व्यवहृत होते हैं। अतः हमारी राष्ट्रभाषाकी पहली पहचान तो यह होगी कि उसमें अधिकांश शब्द संस्कृतके तत्सम या तद्भव हों अर्थात् वह संस्कृत-निष्ठ हो । संस्कृत-निष्ठ कहनेसे कुछ लोग अब चिढ़ने लगे हैं। वे सममते हैं कि संस्कृत-निष्ठ बनाकर नागरी भाषा कठिन अ्रौर दुर्बोध की जा रही है। इस सम्बन्धमें इतना तो अवश्य सत्य है कि नागरी भाषाकी मूल प्रकृति वास्तवमें तद्भवात्मिका है किन्तु वह प्रकृति उस परिमित चेत्रके लिये सरल हो सकती है जहाँ वह शताब्दियोँ से लोगोँकी बोलीमें मँज चुकी है श्रीर लोक-व्यवहृत होनेके कारण-लोक-बोध्य हो चुकी है किन्तु श्रन्य भाषात्रोंका प्रयोग करनेवालों के लिये नागरीके उन तद्भव शब्दोंकी श्रपेत्ता तत्सम संस्कृतके शब्द श्रधिक सुगम श्रीर बोधगम्य होँगे। एक उदाहरण लीजिए। ठेठ नागरी भाषामें हम कहते हैं---

### 'पराई संपदा देखकर तुम्हें क्यों बाई चढ़ती है ?'

इस वाक्यमें 'संपदा' शब्द तो संस्कृत-मूलक भाषावाले समभ जायँगे किन्तु 'बाई चढ़ना' हमारे लिये जितना सरल है उतना ही दूसरों के लिये कठिन है। यदि हम कहें—

'दूसरों की समृद्धि देखकर तुहें क्ये, इंग्बा होती है' नी हम भी समना जायेंगे ख्रीर खान्य भाषा-भाषी भी।

दूसरी महत्त्वकी बात यह भी है कि राष्ट्रभाषा उसी प्रदेशकी भाषा हो सकती है जिसमें राज-देश या थार्मिक तेत्र हों, क्यों कि संपूर्ण देश चाह और कहीं जाय या न जाय किन्तु राजदेश और धार्मिक तेत्रों में अवश्य जाता है। भारतके राजदेश और धार्मिक तेत्र सब उत्तरीय भारतमें ही हैं। गंगात्री, यमुनोत्री, केलास, बदरीनाथ, हरिद्वार, गढ़मुक्तेश्वर, प्रयाग, काशी, सोराँ, श्र्योध्या, मश्रुरा, वृन्दावन, चित्रकूट श्रादि हिन्दु औं के शेव और विष्णुय केन्द्र श्रीर राजधानी दिही सब गंगा-यमुनाके श्रास-पास ही हैं। श्रुतः यहाँकी भाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती है।

तीसरी वात यह है कि घने बसे हुए होने के कारण उत्तर प्रदेशके लोग व्यवसाय और नौकरी के लिये भारत और भारत के बाहर के प्रदेशों में जा बसे हैं। वे सभी बाहर जाकर भी अपनी भाषाकी परम्परा निमा रहे हैं। जिन देशों में वे गए हैं, वहाँकी भाषा भी उन्हों ने सीखा, पर यहाँ वालों का भी अपनी भाषा सीखनका उन्हों ने बाध्य किया। भारत के अहिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों के बड़ हाटों के व्यापारी, सेवक, वंशों के वपरासी, ट्राम तथा मोटर चलानेवाल, दूध, तरकारी, फल आदि बचनेवाल तथा घरों में भोजन बनाने और नौकरी करनेवाल प्रायः उत्तर- अदेशक लोग ही हैं। भारत के पुतलीघरों में काम करनेवाल भी अधिकांश उत्तरप्रदेशक ही हैं। इनके अतिरिक्त मोरिशस, ट्रोनोडाड, डच गाइना, बिटिश गाइना, नैटाल और दिच्चण अभीका आदि देशों में जा प्रवासा भारतीय हैं उनकी भी व्यवहार-भाषा नागरी ही हैं और व भारतसे नागरीकी पोथियाँ मँगाकर अपने वच्चोंको नागरी ही एढ़ाते हैं। अतः इस दृष्टिसे नागरी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है।

चौथी बात यह है कि राष्ट्रभापा वह होनी चाहिए जिसे अधिकांश लोग बोल या समक सकेँ। यदि हम उत्तरप्रदेशमेँ कहते हैं — मुक्ते आपसे एक बात कहनी है, तो हमारे पंजाबी मित्र कहेँ गे — मैं ने आपसे इक बात कैणी ऐ। राजपूतानेके सज्जन कहें गे न्सुजै आपसे एक यात बोलणी है। हमारे बंगाली मित्र कहें गे न्हाम आपको एक वात बोलने माँगता है। ये सब बक्तव्य नागरीके ही प्रान्तीय रूपान्तर हैं जो किसी प्रकारसे भी भावके कहने या समफनेमें बाधा नहीं डालते। अतः व्यापक रूपसे नागरी ही एक ऐसी भाषा है जिसे हिमालय और भारतीय सागरके बीच रहनेवाले लगभग पैतीस करोड़ नर-नारी किसी न किसी रूपमें बोलते और समफते हैं।

उर्द्की बात

कभी यह भी प्रश्न उठाया गया था कि उर्दू राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। किन्तु उर्दू तो हिन्दीकी वह शैली है जिसमें क्रियापद, कारक आदिके प्रयोग तो नागरी भाषाके हैं, शेप संज्ञाओं और विशेषणों मैं फारसी तथा अरबी शब्दोंकी बहुतायत होती है। हम नागरीमें कहते हैं—

में अत्यन्त विनयके साथ निवेदन करता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मुस्रे संकटसे छुड़ा लें ।

इसीको उर्दू में कहेँ गे—

में निहायत श्राजिज़ीके साथ गुज़ारिश करता हूँ कि हुज़ूर मेरी इस्तद्वा मंज़ूर फ़र्मांकर मुस्रे मुसीबतसे रिहा फ़रमावें।

इस वाक्यमें 'श्रत्यन्त, विनय, निवेदन, श्राप, प्रार्थना, स्वीकार, संकट' शब्दों के बदले 'निहायत, श्राजिजी, गुजारिश, हुजूर, इस्तद्दा, मंजूर, मुसीबत' शब्द रख दिए गए हैं। यदि हम श्रॅगरेजी पढ़े-लिखे लोगोंका यही वक्तव्य सुनें तो वे कहते सुने जायेंगे—

मैं बहुत ह्यूमिलटीके साथ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी प्रेयर एक्सेप्ट करके मुझे कैटेस्ट्रोफीसे सेव कर लें।

यह वाक्य भी हिन्दीका ही है, शैलीका केवल भेद है। श्राँगरेजोंके श्रानेसे पहले मुसलमानी शासन होनेके कारण उत्तरीय भारतकी राज-भाषा कारसी हो गई थी किन्तु वही युग हिन्दी साहित्यका भी स्वर्ण-युग था। जहाँ एक श्रोर कचहरियोँ में कारसी छाँटी जाती थी, वहीँ दूसरी स्रोर सभात्रों में, तीर्थों में, यहाँत्क कि मुगलोंकी राज-सभामें भी लोकभापा हिन्दी स्रपना स्वामाविक और उचित विकास प्राप्त कर रही थी। उस समयके लोग राज्य-ज्यवहारके लिये फारसीका प्रयोग करते थे, किन्तु स्रन्य सब कार्यों में अपनी भाषाओंका प्रयोग करते थे। इसके स्रतिरिक्त उर्दू भाषाका चेत्र भी अत्यन्त परिमित है और वह है—दिल्ली, लखनऊ स्रोर हैदराबाद दिच्ए। पंजाबमें पंजाबी वोली जाती है, दिलीके चारो खोर बज, नागरी, राजस्थानी स्रादि भाषाएँ बोली जाती हैं स्रोर लखनऊक चारों स्रोर स्रवधी बोली जाती है। हाँ, एक मंडल मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, शाहजहाँपुर स्रोर वदायूँका भी है जहाँ के मुसलमान स्रोर मुसलमानोंसे प्रभावित हिन्दू, हिन्दीकी इस उर्दू शैलीका प्रयोग करते रहे हैं। यदि इसको भी उर्दू का चेत्र मान लिया जाय तब भी, इस छोटेसे चेत्रकी मुँह-लगी उर्दू, राष्ट्रमाषा बननेका स्रधिकार कैसे पा सकती हैं!

# यह हिन्दुस्तानी क्या है ?

पर इसके अतिरिक्त एक नई भाषा हिन्दुस्तानीकी चर्चा उठाई जा रही थी और उनका कहना था कि हिन्दुस्तानीकी मिलाकर एक हिन्दुस्तानी भाषा बनाई जाय। यह स्मरण रखना चाहिए कि हिन्दुस्तानी नामकी भाषाका चलन ऋँगरेजोंने चलाया। भारतमें नौकरीके लियं आनेवाले सब ऋँगरेजोंको वे एक हिन्दुस्तानी सिखाते थे जिसमें संज्ञा और विशेषण सब फारसी और अरबीके होते थे किन्तु क्रियापद, सर्वनाम कारक और अधिकांश प्रत्यय सब नागरीके होते थे। नवीन हिन्दुस्तानीके समर्थकोंका कहना है कि भाषा मिली-जुली होनी चाहिए, जैसे तालीमी-संघ, सदाक्रत-आश्रम, महकमा माल्यमात गुड़ सुधार ट्रेनिंग, इल्ममिन्दर आदि। वे भाषाकी कुछ ऐसी कल्पना करना चाहते हैं जो नीचे सुधना पहने हुए हो और उपर साड़ी लपेटे हुए। ऐसी निर्धक, अस्वाभाविक और अवैज्ञानिक भाषाकी कल्पना वे ही लोग करते हैं जिन्हें न हिन्दी आती है न उर्दू और जिन्हें यह भी ज्ञान नहीं है कि भारतमें अधिकांश व्यक्ति किस भाषाका प्रयोग करते हैं। यह बात तो समक्रपें

श्रा सकती है कि जो शब्द विदेशी श्रीपाश्रों से श्राकर हमारी भाषाश्रों में घुलिमल गए हैं उहें स्वीकार कर लिया जाय, किन्तु यह श्रत्यन्त हास्यास्पद है कि हमारी भाषा ऐसी बेढंगी बना दी जाय कि उसमें विभिन्न भाषाश्रों के शब्द श्रस्वाभाविक रूपसे भिलाकर या किसी श्रमुपात श्रथवा क्रमसे प्रयुक्त हों। ऐसी भाषा न तो स्वाभाविक रूपसे बोली ही जा सकती है। श्रतः यदि राष्ट्रभाषा होनेकी शक्ति किसी भाषामें है तो वह केवल नागरी भाषामें है।

### विदेशी शब्देाँका पाचन

कुछ लोगोंका कहना है कि जो विदेशी शब्द हमारी भाषामें ऋति प्रचलित (श्राम फहम) होकर श्रा गए हैं उन्हें चलाते रहना चाहिए। यह प्रस्ताव इस संशोधनके साथ स्वीकार किया जा सकता है कि जो विदेशी शब्द श्रपनी विदेशी प्रकृति छोड़कर हमारी भाषाकी प्रकृति प्रह्णा करके जनसाधारणकी भाषामें श्रात्मसात् कर लिए गए हैं उनका प्रयोग चलाए रखना चाहिए। इस सम्बन्धमें स्पष्ट रूपसे यह नियम समफ लेना चाहिए कि जिस वस्तु, भाव या क्रियाके लिये हमारी भाषामें शब्द न हों, केवल उन्हीं वस्तुत्रों, भावों और क्रियाओंका वोध करानेवाले विदेशी शब्द अपनी भाषामें इस प्रकार मिलाए जायें कि उनका रूपसंस्कार और ध्वनि-संस्कार हमारी भाषाकी प्रकृतिके श्रद्धकूल हो। यदि हम यह छूट दे दें कि सभी प्रचलित विदेशी शब्द मिला लिए जायें तो श्रार्थी, फारसी और श्रेंगरेजीके न जाने कितने शब्दोंका व्यवहार ऐसे लोगों के द्वारा चल जायगा जिन्हों ने हिन्दी या संस्कृत कभी पढी ही नहीं।

शव्दोंका प्रचलन तो व्यवहार-पर है। जो शब्द चलाइए वहीं थोड़े दिनमें टकमाली बन जायगा और पुराने अति प्रचलित शब्दकों निकाल बाहर करेगा। इसलिये यदि हम विदेशी शब्दों के स्वीकरणकी नीति व्यापक बना देंगे तो उसका परिणाम यह होगा कि जिन्हें अन्य भाषाओं का सस्कार होगा वे अति प्रचलितके नामपर उन भाषाओं के शब्दों का अधिक प्रयोग करने लगें गे और भाषा बिगाइनेके साथ

उन नागरी या संस्कृत शब्दोँका व्यावहार रोक देँगे जो विदेशी शब्दोंकी अपेना अधिक सरल, मधुर तथा सुबोध होँगे। अतः नागरीमें केवल हिन्दीके सर्वबोध अथवा संस्कृतके तत्सम शब्दोँका ही प्रयोग हो और केवल वे ही विदेशी शब्द स्वीकार किए जायँ जिनका उचित सर्वबोध पर्याय हमारी भाषा या संस्कृतमें न हो, जैसे—कोट, टिकट, बटन, रेल आदि। पारिभाषिक शब्द केवल संस्कृतसे ही लिए जायँ।

#### राजभाषा

हमारे देशकी राजमाधा पिछले सौ बर्षे से झँगरेजी रही है अतः राजमाधा पढ़नेके लिये लोग स्वभावतः उत्सुक रहा करते हैं। जिसके पास चार पैसे हैं, वही अपने लड़केको झँगरेजी पढ़ाता है। किन्तु इसमें जो स्वार्थकी दुर्गन्थ उद्गरही है वह विद्याध्ययनके उच्च आदर्शको मिट्टीमें मिला देती है। राजाभाषाका अध्ययन ज्ञानकी प्राप्तिके लिये प्रायः नहीं हुआ करता। उदर-पालन तथा राज्यशासनकी गति-विधियों और नियमों से परिचित होना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कुछ लोग झँगरेजी भाषा और साहित्यका अध्ययन ज्ञान-प्राप्तिके लिये भी करते हैं। किन्तु वे उसे राजभाषा मानकर नहीं, वरन् एक साहित्य-श्री-सम्पन्न विदेशी भाषा मानकर ही करते हैं। पठित कहलानेवाले प्रत्येक मनुष्वके लिये राजभाषाकी थोड़ी-बहुत जानकारी आवश्यक है। किन्तु अब तो भारतकी राजभाषा ही हिन्दी हो गई है इसलिये अब जो लोग झँगरेजीका राग अलापते हैं वे भारतके हितेषी नहीं हैं।

# विशोष अध्ययन

्रिवशुद्ध ज्ञानार्जनके लिये अथवा भाषात्रोंकी साहित्यिक प्रगति, उसके लेखकेंकी शैलियों आदिका अध्ययन करके अपनी भाषा और अपने साहित्यका वुलनात्मक विवेचन करने और अपना साहित्य-भांडार भरनेके उद्देश्यसे भी विदेशी भाषात्रोंका ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यह 'आवे-ह्यात' उन्हीं ज्ञान-पिपाशुओं के लिये है जिन्हों ने साहित्यिक तपस्याका

व्रत ले रक्खा है। प्रत्येक साहित्यकार, साहित्य-शिच्चक नथा साहित्य-प्रेमीके लिये त्रावश्यक है कि वह विदेशी साहित्यका भी परिचय प्राप्त करता रहे।

# हमारी भाषाकी समस्याएँ

अपनी मातृभापाको हम लोग प्रायः 'हिन्दी' कहा करते हैं। पर वास्तवमें 'हिन्दी' उस भाषा-समृहका नाम है जो आर्यावर्त्त में बोली जाती है। आज दिन हमारी शिष्ट और सामाजिक भाषा नागरी है जिसे लोग 'खड़ी बोली' के नामसे पुकारनेकी व्यापक भूल करते हैं। यदि विचार-पूर्वक देखा जाय तो खड़ी, पड़ी, टेढ़ी और सीधी बोली किसी भाषाका नाम नहीं हुआ करता। भाषाका नाम या तो उस भूभागसे सम्बद्ध होता है जहाँ वह बोली जाती है जैसे मराठी, गुजराती, वँगला, पंजाबी आदि या उस भाषाके लच्चाके आधारपर, जैसे विगड़ी हुई भाषाको अपश्रंश; स्वच्छ, मँजी हुई भाषाको संस्कृत और नागरिकों तथा शिष्ट व्यक्तियों-द्वारा बोली जानेवाली भाषाको नागरी। इस प्रकार या तो हिन्दकी भाषाका नाम हिन्दी मानना होगा या उसके, लच्चाके कारण नागरी नाम स्वीकार करना होगा क्योंकि वह नगरों और नागरिकोंकी भाषा है।

# हिन्दीकी व्यापकता

हम उपर कह चुके हैं कि हिन्दी उस भाषा-समूहका नाम है जिसके अन्तर्गत पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, बुन्देलखंडी, छत्तीसगढ़ी, उर्दू आदि भाषाएँ और शैलियाँ आती हैं। जिस शैलीका नाम आजकल उर्दू है वह भी पहले 'हिन्दी' या 'हिन्दिषी' ही कहलाती थी, पर दिन-दिन बढ़नेवाले साम्प्रदायिक विद्वेपने हिन्दीकी इस शैलीमे अरबी, तुर्की, फारसी आदि सेमेटिक भाषाओं के शब्द धीरेधीरे खपाकर उसे हिन्दीकी प्रतिद्वंद्विनी भाषाका रूप दे दिया है। फिर भी उसके व्याकरणकी बाँध देखते हुए, जानकारोंके निकट वह हिन्दी (नागरी) ही जानी और मानी जायगी। इस प्रकार हमारी बोलचालका माध्यम बनी हुई वर्त्तमान नागरी भाषा वह भाषा है जिसका संस्कृतसे अविच्छेच

सम्बन्ध वता तुत्रा है, जिसके कियापद स्वामाविक लोकपाणीमें अपना लोकव्यवहत स्प स्थिर करके साहित्य और पत्र-ज्यवहारों प्रत्युक्त होते हैं, जिसमें देशी उपसगी योर प्रत्यक्षों के साथ-साथ संस्कृत-प्रत्यक्षों कोर उपसगी का भी प्रणेग होता है, जिसमें संज्ञा और विशेपण विशेपण निर्मादन सम्प्रतके तत्सम और तद्भय होते हैं और जिसमें उन विदेशी शब्दोंका भी नागरीकी विनि और स्पक्त अहसर स्वीकरण हो गया है जिनका पर्याय नागरी और संस्कृतमें नहीं है और जिनका पर्याय बनानेमें उन विदेशी शब्दों के ठीक भावका वोध होनेमें बाधा या भ्रान्ति होनेकी सभावना है।

### घातक प्रवृत्तियाँ

श्राजकल नागरीके प्रयोजकों में दो प्रवृत्तियाँ विशेष रूपसे देखनेमें श्रा रही हैं—एक तो 'श्रामफहम' या 'लोक-प्रचलिन' की श्राइमें श्ररबी-फरसी राक्दों से लदी हुई नागरी लिखनेकी प्रवृत्ति, जिसे उर् कहना चाहिए. दृन्यरे श्रनावश्यक रूपसे या शब्द-ज्ञान कम होनेके कारण श्रॅगरेजी शब्दों से भरी नागरी वोलनेकी प्रवृत्ति, जिसे श्रॅगरेजी नागरी कहना चाहिए। ये दोनों प्रवृत्तियाँ भाषाके सुस्थिर विकासके लिये हानिकारक हैं। श्रतः इन दोनों प्रवृत्तियाँ भाषाके सुस्थिर विकासके लिये हानिकारक हैं। श्रतः इन दोनों प्रवृत्तियों को किसी प्रकार भी प्रांत्साहन नहीं देना चाहिए। भाषाके श्रद्धापकको श्रत्यन्त सजग होकर ऐसी खिचड़ी भाषाका न तो स्वयं प्रयोग करना चाहिए, न छात्रोंको प्रयोग करने देना चाहिए।

#### नागरी भाषा

जिस नागरी भाषाकी हम चर्चा कर रहे हैं उसे सर्वप्रथम भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रने खड़ी बोलीके नामसे स्मरण किया था। इस सम्बन्धमे इस भाषाका 'नागरी' नाम अत्यन्त उल्लेखनीय है। संसारमें सर्वत्र प्रायः लिपि और भाषाका एक ही नाम हुआ करता है। अतः नागरी लिपिमें लिखी जानेवाली भाषा भी नागरी ही कही जानी चाहिए। मेरठ और मुजफ्करनगर जिलों में अब भी खड़ी वोलीके नामसे पुकारी जानेवाली भाषाको

नागरी ही कहते हैं। यही नागरी हैंगारी साहित्य-रचनाका माध्यम हैं। इसका गद्य और पद्य रूप हिन्दीके अन्तर्गत ही है। ऐसी स्थितिमे हमारी राष्ट्रभाषा और मातृभाषाका नाम नागरी ही है, भले ही हम अपने यरों में अज, अवधी, अत्तीसगढ़ी या भोजपुरी बोलते रहें जिनकी गएना उप-भाषाओं और प्रादेशिक बोलियों में ही हो सकती है।

## राजभाषा हिन्दी

अतः हिन्दी भाषा या राजभाषाके नामसे जिसका परिचय हम दे रहें हैं वह देवनागरी लिपिमें लिखी जानेवाली वह 'नागरी' भाषा है जिने अब व्यापक रूपसे 'हिन्दी' कहा जाने लगा है और जो भारतकी राष्ट्रभाषा स्वीकार कर ली गई है।

दूसरी श्रोर हमारा प्राचीन पद्यात्मक साहित्य प्रायः श्रवधी श्रौर त्रज इत्यादि हिन्दीकी उपभाषाश्रों में है जिसे पुराने हिन्दू श्रोर मुसलमान 'भाखा' कहते थे। उसका ह्वास होते देख मुंशी सदासुखलालने रोते हुए कहा था कि—'रस्मो रिवाज भाखाका दुनियासे उठ गया।'

अतः सब बातोंपर विचार करते हुए हम निःसंकोच कह सकते हैं कि श्रित्स भाषाके पढ़ने-पढ़ानेका हम निश्चय करना चाहते हैं उसका गद्य-भाग नागरी है और शेप व्यापक साहित्य हिन्दी है जिसके अन्तर्गत सिन्धु नदीके पूर्वीय तटसे लेकर बिहार-तक तथा हिमालयकी दिचाणी उपत्यकासे लेकर ताप्तीके उत्तरीय तटतक उत्तर भारतमें बोली जानेवाली सभी भाषाएँ, उपभाषाएँ और बोलियाँ आ जाती हैं।

# नागरी भाषाका ध्वनितत्त्व

## शास्त्रीय विवेचन

## स्वर श्रीर व्यञ्जन

हमारे वर्णेकी मृल ध्वनियाँ प्रधानतः दो समृहों में विभक्त हैं, जिन्हें स्वर और व्यञ्जन कहते हैं। इनकी संख्या पाणिनीय शिचाके अनुसार ६३ श्रथवा ६४ हैं। श्र श्रा आ३, इ ई ई३, उ ऊ ऊ३, ऋ ऋ ऋ३, ल, ए ए३, ए ए३, श्रो ओ३, क ख ग घ ङ, च छ ज क ब, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न. प फ ब भ म, य र ल व श प स ह, चार यम', श्रनुस्वार ('), विसर्ग (:), क् जिह्वामूलीय, और ू प् उपध्मानीय; प्लुत लुकार और दुःस्पृष्ट।

#### उचारण-स्थान

लौकिक संस्कृतमें प्रयुक्त वर्णमालाके ऋत्सार 'श्र, श्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, लु, ए, ऐ, श्रो, श्रो' स्वर वर्ण कहलाते हैं । 'क, ख, ग, घ, ङ, च, छ,

१ — त्रिषष्टिश्चतुष्टिवां वर्णाः शम्भुमते मताः । संस्कृते प्राकृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयम्भुवा ॥ स्वराः विश्वतिरेकश्च स्पर्शानां पञ्चविशतिः । याद्यश्च स्मृता द्वाष्ट्री चरवारश्च यमाः स्मृताः ॥ श्वतुस्वारो विसर्गश्च क प्री चापि पराश्चितौ । दुःस्पृष्टश्चेति विज्ञेयो छकारः प्लुत एव च ॥ २ — वर्गेष्वाद्यानां चतुर्णां पञ्चमे परे मध्ये यमो नाम पूर्व-सदशो वर्णः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धः (पित्वक्चनी, चस्क्नतुः, श्रानिनः, ष्टनन्ति । ) — सिद्धान्तकौमुदी संज्ञाप्रकरणः

ज, म, ब, ट, ठ, ह, ढ, ण, त, थ, ह, घ, न, प, फ, ब, म, म, य, र, ल, व, श, प, स, ह' व्यक्जन वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त अनुस्वार (ं), विसर्ग (ः) और अनुनासिक (ँ) का भी प्रयोग मिलता है। इस सम्बन्धमें सबसे अधिक ध्यान देनेकी बात इन वर्णों के उच्चारण्स्थानका निर्देश है। नीचे दिए कोठेसे विदित होगा कि नागरी वर्णों का कम सर्वथा वैज्ञानिक पद्धतिपर निश्चित किया गया है। वे एक कमसे सजाए गए हैं। ऐसा नहीं किया गया कि कण्ड्य वर्णके पश्चात् ओष्ड्य वर्णे हो, उसके पश्चात् तालव्य वर्णे आ जाय, फिर तुरन्त ही दूसरे कण्ड्य वर्णको स्थान दे दिया गया हो।

| वर्गा               | उच्चारण-स्थान | वर्ग                  |
|---------------------|---------------|-----------------------|
| श्र श्रा, ह %       | कण्ठ          | स्वर, अन्तःस्थ        |
| क ख ग घ ङ %         | जिह्वामूल     | कवर्ग                 |
| इ ई, च छ ज भ ञ, य श | तालु          | स्वर, चवर्ग, अन्तःस्थ |
| ऋ ऋ, ट ठ ड ढ ए, र ष | मृद्धी        | स्वर, टवर्ग, अन्तःस्थ |
| लं, त थ द ध न, ल स  | दन्त          | स्वर, तवर्ग, अन्तःस्थ |
| उ ऊ, प फ ब भ म      | श्रोष्ठ       | स्वर, पवर्ग           |
| ए ऐ                 | कण्ठ-तालु     | स्वर                  |
| श्रो श्रो           | कण्ठोष्ठ      | स्वर                  |
| व                   | दन्तोष्ठ      | स्वर                  |

<sup>% &#</sup>x27;श्रकुहिवसर्जनीयानां कपटः' के श्रनुसार 'श्र श्रा ह क ख ग घ क' के उच्चारणका स्थान कण्ठ है। किन्तु स्वर्गीय ईश्वरचन्द्र विद्यासागरने इसमें संशोधन करते हुए 'श्र श्रा ह' का उच्चारण-स्थान कण्ठ तथा कवर्गका उच्चारण-स्थान जिह्वामूल निर्दिष्ट किया है—'जिह्वामूले तु कुः प्रोक्तः'। पाणिनीय शिचापर उक्त मत 'क ख ग' के सम्बन्धमें है। इनका प्रयोग नागरीमें तो नहीं पर

# शब्दोच्चारणकी प्रक्रिया

इसी सम्बन्धमें यहाँ एक श्रीर बात भी कह देनी श्रावश्यक है। कोई कार्य करनेसे पूर्व हमें उस कार्यका ज्ञान होता है, तदनन्तर इच्छा होती है श्रीर तव मनुष्य उसके लिये यह करता है। इसी प्रकार शब्दोच्चारएमें भी श्रनेक प्रक्रियाएँ पहले हो चुकती हैं तब मनुष्य शब्दोच्चारए। करता है। पािएनि मुनिने श्रपनी शिक्तामें इस विषयकी कुछ महत्त्व-पूर्ण बातें कही हैं जो श्रवश्य ध्यानमें रखनी चाहिएँ। उन्हों ने कहा है—

श्चातमा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवचया।
मनः कार्याध्रमाहन्ति स प्रेरयति मास्तम् ॥
मास्तस्त्र्रसि चरन् मन्द्रं जनयति स्वरम् ॥
सोदीयों मुध्यंभिहतो वन्त्रमापद्य मास्तः ॥
वर्यान् जनयते तेषां विमागः पञ्चधा स्मृतः ॥
स्वरतः कास्तः स्थानात् प्रयसानुप्रदानतः ॥

[ शब्दोच्चारएके पूर्व बुद्धिके साथ मिलकर आत्मा पहले अथे ज्ञान करता है। तदनन्तर वह मनको बोलनेकी इच्छासे प्रेरित करता है। शारीरकी अग्निपर मन आधात करता है, जिसके कारए वायुको अग्निप्रेरित करती है। वह वायु हृदय-स्थानभें पहुँचनेपर गम्भीर ध्वनि उत्पन्न करता है। वहाँसे चलकर फिर वह अपर जाकर मूर्वासे टकर खाकर लौटता है और मुख-मार्गसे बाहर निकलते हुए विभिन्न प्रकारकी ध्वनियाँ उत्पन्न करता है। कारएके अनुसार इन वर्गों के पाँच भेद माने जाते हैं— १. स्वरकृत भेद, अर्थात् उदात्त ( केंचे स्वरसे ), अनुदात्त ( नीचे आ

विदेशी 'क्राग्ज़' श्रादि राब्दोँमें होता है। नागरीमें उन्हें तद्भव रूपमें प्रहण करना चाहिए, तत्सम रूपमें नहीं। श्रतः इन नवीन ध्वनियों के स्वीकारकी कोई आवश्यकता हमारी नागरीमें नहीं है। हमारा कार्य क खा श्रादिसे 'कागज' विस्कर चल जायगा। हाँ, तत्सम विस्तते समय शुद्धिके लिये नीचे किन्दु स्वगाकर उनका प्रयोग श्रवश्य करना चाहिए।

मन्द स्वरसे ) श्रीर स्वरित (समाक्ष्रीर, श्रर्थान् न बहुत ऊँचे स्वरसे न बहुत नीचे स्वरसे ) बोलना । २. कालकृत भेद, श्रर्थान् एक स्वरके उच्चारणमें लगनेवाले समयके श्रनुसार भेद, जैसे ३. इ, ई, ई इ स्थानकृत भेद, श्रर्थान् मुखके भीतर जिन स्थानोंसे ध्वनिका उच्चारण हुश्रा है उनके श्रनुसार भेद। ४. श्राभ्यन्तर प्रयत्नकृत भेद, श्रर्थात् कोई ध्वनि उच्चरित करनेमें मुखके भीतर जीभके संयोगसे कितना प्रयत्न करना पड़ता है उसके श्रनुसार भेद। ५. बाह्य प्रयत्नकृत भेद, श्रर्थात् वर्णको कितनी साँसके साथ ध्वनित करके मुखसे बाहर व्यक्त करना पड़ता है उसके श्रनुसार भेद।

#### भौगोलिक प्रभाव

उच्चारएके सम्बन्धमें यह भी स्मरण रखना नाहिए कि मनुष्यपर भौगोलिक स्थितियोँ का भी गहरा प्रभाव पड़ा करता है। यही कारण है कि अरबवालों को लू और धूपसे वचनेके लिये अपने सिरपर सदा एक वस्त्र रखना पड़ता है तथा बलुई ऑधीने वह कहीं उड़ न जाय इसलिये उसे गलेसे बाँधकर रखना पड़ता है। दिन-रात गला कसा रहनेका उनकी वाणीपर यह प्रभाव पड़ा कि भारतीय 'क ग ज' आदि उवनियाँ अस्वाभाविक रीतिसे 'क ग ज' हो गईं, 'ऐ औ' भी अपनी स्वाभाविक ध्वनिसे वंचित होकर 'अइ अउ' के स्थानपर 'अए अओ' वोले जाने लगे और बेचारा सीधा-साधा 'अ' भी 'अ' हो गधा। अपनी भापामें इन नवीन और अस्वाभाविक उच्चारणों का समावेश हो जानेपर हमें भी अरबोंकी देखा-देखी अत्तरके नीचे बिन्दु लगाकर उन ध्वनियोंका स्पष्टीकरण करना पड़ा। एक दूसरा भौगोलिक प्रभाव यह भी होता है कि मनुष्य जहाँ रहने लगता है वहाँकी वोलीकी ध्वनियाँ सुनते-सुनते अनजाने उन्हें अपनाकर प्रयोग करने लगता है।

# हमारी भाषापर विदेशी प्रभाव

यही बात ऋँगरेजी, फराँसीसी, डच ऋौर पुर्तगालियोँ के ऋ।गमन-

पर भी हुई। हमारी भापाकी ध्वित्यां पर इन विदेशियों की ध्वित्यों का भी प्रभाव पड़ा। कुछ भारतीय भापात्रों में उन ध्वित्यों के निर्देशक चिह्न भी बनाए गए, जिनकी देखां-देखी लोग कहीं कहीं हिन्दीमें भी उनका प्रयोग करने लगे हैं। उदाहरएफे लिये 'कौलेज, जौली, ऐंड' शब्द उद्घृत किए जा सकते हैं। प्रथम दो शब्दों में 'कौ' और 'जौ' का उच्चारए 'आ' और 'औ' के बीचका है और 'ऍड'में हल्के 'ऐ' का। कुछ लोग प्रायः 'औ' और 'ऐ' पर पूरा बल देते हुए इन शब्दों का उच्चारए 'कउलज, जउली, अइंड' करते हैं। मराठीमें उक्त ध्वित्यों को स्पष्ट करनेके लिये अनुस्वार-विहीन अर्धचन्द्रका प्रयोग करते हैं। वे इन शब्दों को इस प्रकार लिखते हैं—कॉलेज, जॉली, ऍण्ड। उक्त ध्वित्यों का निर्देश करनेके लिये हिन्दीमें भी मराठीवाले चिह्नका प्रयोग होने लगा है। किन्तु जब 'बैंक' लिखना हो तो इस चिह्नके अनुसार लिखें गे—'बॅंक', जो अनुनासिक सहित 'व' बन जाता है।

#### उच्चारण-दोष

इस प्रकारके विदेशी प्रभावके कारण तथा श्रपने यहाँ सविधि उच्चारण सिखानेकी व्यवस्था छूट जानेसे नागरी लिपि लिखनेवाले तथा नागरी भाषाभाषी भी इन प्वनिद्धाँके उच्चारणमें भूल करने लगे। कुछ वर्ण तो ऐसे भी हैं जिनके वास्तविक उच्चारणमें लोगोंको वड़ा श्रम है। ऐसी श्रनेक ध्वनिद्धाँका उच्चारण भारतके विभिन्न प्रान्तोँ में भिन्न-भिन्न ढङ्गसे होने लगा है। नागरी वर्णमालाको पंजावमें 'का, खा, गा, घा' पढ़ते हैं, पश्चिमी संयुक्तप्रान्तमें 'कै खे गै घे', बिहारवाले प्रत्येक वर्णका उच्चारण हल्का श्रोकार लगाकर किया करते हैं श्रोर बंगाली तो स्पष्ट गोल मुँह बनाकर सभी श्रवरोँ को गोल करते हुए 'को खो गो घो' पढ़ते हैं । वंगालियाँ का श्रागुद्ध उच्चारण तो साहित्यिक कहानीकी वस्तु हो गया है। श्राज ही नहीँ, न जाने कबसे बंगाली लोग भारतीय ध्वनियौँ का श्रागुद्ध उच्चारण करते श्रा रहे हैं । इस सम्वन्थमें किसी पुराने परिहास-

प्रिय संस्कृत कविका निम्नलिखित श्लोक द्रष्टव्य है जिसमेँ बङ्गीय उच्चारणसे व्याकुल होकर सरस्वतीजीने ब्रह्माज़ीसे निवेदन किया है कि 'या तो बंगाली लोग गाथा (संस्कृत श्लोक) पढ़ना छोड़ हैं या आप कोई नई सरस्वती बनाइए'—

ब्रह्मन्विज्ञापयामि त्वां स्वाधिकारजिहासया। गौडस्त्यजतु वा गाथामन्या वाऽस्तु सरस्वती॥

संतोषकी बात है कि पूरबी संयुक्तप्रान्त श्रीर नागरी भाषाभाषी मध्यप्रान्तके लोग नागरी ध्वनियोंका उच्चारण शुद्ध करते हैं। इस सम्बन्धमें सबसे बढ़कर चमत्कारकी बात तो यह है कि जो लोग पृथक् ध्वनियोंका विकृत उच्चारण करते हैं वे भी उनसे शब्द बन जानेपर उसका शुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। उदाहरणके लिये पश्चिमी उत्तर-प्रदेशके श्रलग-श्रलग 'के ले मैं' कहनेवाले भी मिलाकर 'कलम' ही लिखते श्रीर पढ़ते हैं।

## अनिश्चित प्रयोग

जैसा कि हम उपर कह चुके हैं, नागरी वर्णमालामें कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी हैं जिनका प्रयोग उठ चुका है या जिनका उच्चारण इस समय अनिश्चित है। अतः उनका संचित्र विवेचन कर देना यहाँ आवश्यक है। वैदिक संस्कृतमें 'ह्रस्व' अ का उच्चारण विवृत (मुँह खोलकर 'आ' के समान) होता था। पर यह प्रारम्भिक अवस्थाकी बात है। पीछे काव्य-संस्कृत एवं प्रातिशाख्यों में और पाणिनीय शिचादिके द्वारा इसका उच्चारण आजकलकी भाँति संवृत ही होने लगा।

#### ऋ और लुका उच्चारण

'ऋ' श्रौर 'लु' का भी उच्चारण वैदिक कालमें भिन्न होता था। इसके साथ 'र' ध्विन तो श्रवश्य उच्चरित होती थी—क्योंकि ऋक् प्रातिशाख्य श्रौर महाभाष्य इसके प्रमाण हैं, पर इसका ठीक ठीक उच्चारण क्या था यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता। पालि श्रौर

प्राष्ट्रतमें 'ऋ' का प्रयोग नहीं भिलनी । उनमें 'ऋ' के बदले कभी 'ख' कभी 'इ' खोर कभी 'उ' हो जाना है जैसे—'कृत' का 'कद', 'ऋपि' का 'इसि' खोर 'युत्त' का 'उनख'। 'ऋ' के उक तीन विकार सस्कृतमें भी उपलब्ध हैं—'कृ' का 'करण', 'तृ' का 'तीर्ण' पार 'यु' का 'पूर्ति'। ऐसी स्थितिमें 'ऋ' का उन्त्यारण न तो 'अख्रुताब्जन' वाला ठीक है और न 'रिपि' ही उचित है।

'लु' का प्रयोग ना वैदिक संस्कृतमें ही अत्यत्प मात्रामें होता था। लोकिक सस्कृतमें तो 'लु' का प्रयोग लगभग होता ही नहीं था क्ष। आधुनिक पाश्चात्य विद्वानोंका कहना है कि प्राचीन 'लु' का उच्चारण अँगरेजीके 'लिटिल्' शब्दमें उच्चरित होने वाले 'ल' के समान था। किन्तु वह वास्तवमें 'ल' को तालुपर कँपानेसे वोला जाता था। पालि, प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दीमें 'लु' का प्रयोग कहीं उपलब्ध नहीं हैं।

## स्वरोँ मेँ सन्ध्यक्षर

'ए ए श्रो यो' को वैदिक श्रोर लोकिक संस्कृतमे संन्यत्तर माना गया है। इनके उच्चारण-स्थान भी (एदौतो कण्ठतानुः। श्रोदोतोः कण्ठोष्ठम्) एकके वदले दो बताए गए हैं। महाभाष्यने भी इन्हें सन्ध्यत्तर ही माना है। इसी श्राधारपर यह कल्पना की जाती है कि इन चार श्रवरोंका उच्चारण एक स्वरके समान श्रथान् समान स्वरके समान नहीं वरन् दो स्वरों के समान, साध्यत्तरके समान होता रहा होगा। पर इनका ठीक-ठीक उच्चारण क्या था यह संदिग्ध ही है। पर प्रायः 'ए 'श्रो ऐ श्रो' का प्राचीन उच्चारण क्रमशः 'श्रवह श्रव श्रावह श्रावह

श्रिमय स्कारोपदेशः किमर्थः । कि विशेषेण स्कारोपदेशश्रोधते न पुनरन्येषां वर्णानामुपदेशश्रोधते । यदि किंचिदन्येषामिष वर्णानामुपदेशे प्रयोजनमस्ति स्कारोपदेशस्यापि तद्ववितुमर्हति । को वा विशेषः । अयमस्ति विशेषः । अस्य स्कारस्याख्योयाँरचैव प्रयोगविषयः । यश्रापि प्रयोगविषयः स वस्त्रिपस्थस्यैव । (सहामाष्य १।१।२।२)।

माना जाता है। इसका आधार यह भी है कि सन्धिस्थलों के 'ए' 'श्रो' 'ऐ' 'औ' की रचना 'अ+इ', 'अ+,उ', 'अ+ए', 'अ+ओ' के योग-से भी होती है। 'श्रए अश्रो' भी 'ए श्रो' का एक उच्चारण माना जाता है जो त्राधुनिक नागरीमेँ उपलब्ध है। पर नागरीकी स्थिति कुछ विचित्र हैं। आधुनिक नागरीमें 'प श्रो' का उच्चारण एक स्वर-सा होता है श्रोर 'पे औ' का सन्ध्यत्तर-सा। अतः कुछ निर्णय करनेके पूर्व इन वर्णीं कं इतिहासपर भी दृष्टिपात कर लेना चाहिए। यह कहा जा चुका है कि संस्कृतमेँ ये स्वर संयुक्ताच्चर माने गए हैं। पालि श्रीर प्राकृतमें 'प श्रो' तो उपलब्ध हैं मर 'पे श्री' नहीं मिलते । प्राकृतमें प्रायः 'पे' का 'प' श्रीर 'श्री' का 'श्रो' हो जाता है। पर कुछ ऐसे परिवर्त्तन भी उपलब्ध हैं जो श्राधुनिक नागरी उच्चारएके कारए माने जा सकते हैं । प्राकृतमें 'देत्य' शब्दके 'दै' का उच्चारण 'दइ' श्रीर 'पौरव' के 'पौ' का 'पउ' हो जाता है। श्रतः संस्कृत-कालमेँ चाहे इनका उच्चारण सन्यत्तर-सा भी रहा हो पर हमारा त्राधुनिक उच्चारण भी निराधार नहीं है। प्राकृतमें ही इनका उच्चारण त्र्राज-सा ही था। त्रातः ऐ श्री का शुद्ध उच्चारण 'श्रइ' 'श्रउ' ही मानना चाहिए । किन्तु वृद्धि-सन्धिके नियमानुसार इनका निर्माण अ + ए, अ + ओ से होनेके कारण इनका उच्चारण 'ऐश' तथा 'त्र्यौरत' त्रादि शब्दों में उच्चरित होनेवाले 'ऐ' 'त्र्यौ' ( त्र्रष् श्रन्थो ) का भी प्रतिनिधि कहा जा सकता है।

## हस्व ध्वनियाँ

इसके अतिरिक्त हिन्दीकी उपभाषाओं में ह्रस्व 'प श्रो पे श्रो' का भी प्रयोग मिलता है जैसे कवितावलीमें—'अवलोकिहैं। सोच विमाचनकों 'नाथ न नाव चढ़ाइहैं। जू' 'बरु मारिए मोहिँ विना पग घोए'। आधुनिक नागरीमें भी ह्रस्व ध्वनियाँ 'तोहार' 'सोनार' एका' आदि शब्दों में उपलब्ध हैं। प्राकृतके ज्याकरणों में यद्यपि इसका उल्लेख नहीं

मिलता पर गाथाओं में ह्रस्व 'द श्रो' मिलते हैं । लौकिक संस्कृतमें यद्यपि ह्रस्व 'द श्रो' उपलब्ध नहीं हैं किन्तु वेदकी 'सात्यमुग्निराणायनीय' शाखामें ह्रस्व 'द श्रो' का उच्चारण होता था जिसका ज्ञान श्राज हमें महाभाष्यसे प्राप्त हैं । श्राज भी दिल्लाके सात्यमुग्निराणायनी 'ए श्रो' का ह्रस्व ही उच्चारण करते हैं । पर इनके लिये हमारी नागरीमें नये संकेतों की त्रावश्यकता नहीं है क्यों कि हम लोग त्रावधी-त्रजके कवित्त-संवेयों में त्रानेवाले एवं 'एका, लोहार, सोनार' के ह्रस्व 'ए श्रो' का उच्चारण ठीक रीतिसे कर ही लेते हैं ।

भारतके विभिन्न प्रदेश-वासियोँ के उच्चारणका सूक्ष्म परीच्चण चारहवीँ शताब्दिमेँ राजशेखरने भी किया था। उनका इस विषयका श्लोक काव्यमीमांसासे उद्धृत किया जाता है—

गौडाद्याः संस्कृतस्थाः परिचितरुचयः प्राकृते लाटदेश्याः ।

सापञ्जंशप्रयोगाः सकत

सकलमरुभुवष्टकभादानकाश्च॥

म्रावन्त्याः पारियात्राः सह दशपुरजैमू तमाषां मजन्ते ।

यो मध्ये मध्यदेशे निवसति स कविः सर्वभाषानिषण्याः॥

[गोड़ आदि(बंगालके निवासी)संस्कृतके प्रेमी होते हैं, गुजरात (लाट) निवासियोँकी रुचि प्राकृतकी और अधिक रहती है, सारे मारवाड़ और पूर्वी पंजाब (टक्क)से आनक (आना सागर, अजमेर) तकके लोग अपभ्रंशका प्रयोग करते हैं। उज्जैन, मालवा (पारियात्र पर्वतके बीच) और दशपुरके निवासी पैशाचीका व्यवहार करते हैं, किन्तु मध्यदेश (हिमालय और विध्यके बीचके देश)का रहनेवाला भारतके मध्यमें रहनेके कारण सभी भावाओं में

१. ननु चैकः सस्थानतरावर्द्धं एकारोऽर्द्धं श्रोकारः । न तौ स्तः । यदि तौ स्यातां तावेवायमुपदिशेत् । ननु च भोरछन्द्दोगानां साव्यमुप्रिराणायनीया अर्द्धमेकारमर्द्धमोकारं चाधीयते । सुनाते ए अश्वयुनृते ! अव्वर्शे श्रो अदिभिः सुतम् । शुक्रं ते ए अन्यत् । यजतं ते ए अन्यत् । इति । ( महा० एअोङ्, येश्वीच् )

निष्णात होता है। ] उक्त उदाहरण्से मध्यदेश-निवासियोँकी उच्चारण्-पदुतामें कोई सन्देह नहीं रह जाता।

# पश्चम वर्णका प्रयोग

'क' का प्रयोग नागरीम केवल तत्सम शन्दों में होता है, जैसे 'गङ्गा' 'विहङ्गम' 'अङ्ग' आदिमें । इनका काम अनुस्वारके द्वारा भी चल सकता है, जैसे गंगा, विहंगम, अंग। 'अ' का प्रयोग तो नागरीमें रह ही नहीं गया है। 'चञ्चल' 'अञ्चल' आदि भी वस्तुतः चन्चल, अन्चल ही पढ़े जाते हैं। केवल अनुकरणात्मक 'साञ्-साञ्' आदि शब्दों में ही 'व' का उच्चारण होता है। इसी प्रकार संयुक्तान्तरमें आनेवाला 'ण'भी 'कुण्ठित' 'दण्ड' आदि शब्दों में 'न' के रूपमें ही उच्चरित होता है। पर पञ्चम-वर्ण-संयुक्त वर्णोंकी उपयुक्त स्थितिका एक कारण और भी है। महाभाष्यकार पतञ्जिलने भी कहा है कि अनुस्वार और क, अ, ण, न, म के पश्चात् यदि क, ख, ग, घ, च, छ, ज, म, ट, ठ, ढ, द, त, थ, द, घ, प, फ, ब, म, श, ष, स, ह आवं तो उन्हें (अनुस्वार और क, अ, ण, न, म) का नकारोत्यन हो समकता चाहिए। ऐसी स्थितिमें आधुनिक नागरीके अनुस्वार और कुछ वर्गों के पंचम वर्णोंका 'न' जैसा उच्चारण अकारण नहीं है।

# नागरी ध्वनियेँके अनिश्वित उच्चारण

जैसा कि इस उपर कह चुके हैं, नागरी वर्णमालामें कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी हैं जिनका प्रयोग या तो उठ चुका है या जिनका उच्चारण इस समय अनिश्चित है। इ अ ऋ प त जा और झ ऐसे ही अच्चर हैं। इनमें इ अ और त का प्रयोग प्रायः लुप्त हो चुका है, शेष ऋ प च अगर झ का उच्चारण अमात्मक आर अनिश्चित हो रहा है। लोग प्रायः 'ऋ' का उच्चारण अमात्मक और अतिश्चित हो रहा है। लोग प्रायः 'ऋ' का उच्चारण इस्व 'रि' की तरह किया करते हैं। वे यह भूल करते हैं। 'रि' और 'ऋ' के समान उच्चारणका अम संभवतः दोनों के मूर्धन्य वर्ण होनेका परिणाम है। वास्तवमें 'रि' तो 'र' पर

हस्व इकारकी मात्रा लगाकर वनती है परना 'ऋ' का उच्चारण 'र' में हस्का कंपन देकर होना है। ऋपग्र, ऋपि, सरीस्वप श्रादिमें लगी हुई 'ट्रं इसी 'ऋ' का दूसरा रूप है। इनको हम इस प्रकार लिख सकते हैं—क्षेपण, क्षेपि तथा सरीस्रेप।

'प' की स्थित भी 'ऋ' से भिलनी-जुलती है। नागरी वर्णमालाभें यद्यपि दन्त्य 'स', तालव्य 'श' और मूर्थन्य 'प' अलग-अलग स्पट्ट निश्चित किए गए हैं 'फिर भी लोग तालव्य 'श' और मूर्थन्य 'प' में भेद नहीं करते। मूर्थन्य 'प' को या तो लोग तालव्य 'श' पढ़ते हैं या सीधे 'स्न' पढ़ते हैं । इन वर्णों में परस्पर इनना स्पष्ट अन्तर होते हुए भी अमात्मक उच्चारण करना अपनी अनभिज्ञताका विज्ञापन देना है।

यदापि उपरकी विवेचनासे यह स्पष्ट है कि स्राजकल हमारे यहाँ 'श' श्रीर 'प' के उच्चारएभें भेद नहीं रह गया है तथापि यह परम्परा श्राजकी नहीं है। इसके लिये हम दोपी नहीं कहे जा सकते। हमें यह परम्परा अपनी पूर्ववत्तिनी भाषाओं से मिली है। 'श' 'स' और 'प' के उच्चारएका विभेद संस्कृततक तो उपलब्ध है पर पालि, प्राकृत, श्रपश्रंश त्र्यादिमें यह भेद नहीं दिखाई पड़ता। पालिमें 'श' 'ष' श्रौर 'स' के लिये केवल दन्त्य 'स' का ही प्रयोग होता था। इसी प्रकार शौरसेनी श्रीर महाराष्ट्री प्राकृतमें भी तीनों ध्वनियं के स्थानपर केवल 'स' का ही प्रयोग होता था। मागबी प्राकृतमेँ तीनोँ ध्वनियोँ के स्थानपर केवल तालब्य 'श्र' का ही प्रयोग होता था। यही परम्परा हमें भी प्राप्त हुई। पर हमारी आजकी प्रवृत्ति तत्सम शन्दोंका शुद्ध रूपमें उच्चारण करनेकी श्रोर है। अतः हमने प्रयोग तो तीनों ध्वनियांका कर रहे हैं परन्त उच्चारणमें अंबतक केवल दन्त्य 'स' श्रीर तालव्य 'श' का ही उपयोग करते हैं"। यदि वैज्ञानिक दृष्टिसे देखा जाय तो वस्तुतः दन्त्य 'स' का ही कुछ विशेष परिस्थितियाँ में मूर्धन्य 'व' हो जाता है। यह नागरीके ं उच्चारणका अपना ध्वनि-नियम है, जैसे प्रायः इ ऊ ऋ ए श्रो ऐ ह य सर सक सामा इंडट ड ढ ए और प के पश्चात् दन्त्य 'सं के स्थानमें ही संस्कृतमें मूर्धन्य ष हो जाता है। जैसे—विष, ऋषि आदि। किन्तु तालव्य 'श्र' और मूर्धन्य 'व' की गड़बड़ी उचारणकी अनिमज्ञताका फल है।

ऐसा भ्रम 'त्तु' के उच्चारणमें भी दिखाई देता है। विभिन्न स्थानों में लोग त्त का उच्चारण स्था, क्या या क्स के समान करते हैं। परन्तु नागरीका त्त वास्तवमें क श्रीर मूर्घन्य प के योगसे बनता है। प्रमाणके लिये ब्राह्मी शिलालेखों में श्राए हुए त्त को देखना चाहिए। उसमें क श्रीर प के संयोगसे बने हुए ता का यह रूप देखने में श्राता है—

# 

इसके अतिरिक्त संस्कृत व्याकरण पढ़नेवाला एक साधारण विद्यार्थीं भी जानता है कि कृष के संयोसे 'त्त' होता है। इसी प्रकार 'धुतु' 'मोत्त' आदिमें 'त्त' की रचना भी क् +ष से ही होती है। अस्तु, इसके उच्चारणमें सन्देहका तनिक भी स्थान न रहना चाहिए। किन्तु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कष का संयोग होनेपर इस ध्वनिने एक मिश्रित रूप धारण कर लिया है अतः उसके लिये 'त्त' अत्तर अलग बना दिया गया है। उसे 'क्ष' लिखनेकी भूल नहीं करनी चाहिए अन्यथा उसका उच्चारण 'रिक्शा' में प्रयुक्त 'क्श' के समान होने लगेगा। उसका 'त्त' रूप ही लिखनेमें प्रयुक्त होना चाहिए और उसका उच्चारण भी क् +ष की मिश्रित ध्वनिके साथ होना चाहिए, क् और ष की क्रिमक ध्वनि लेकर नहीं।

सबसे अधिक गड़बड़ी क्ष के उचारणमें पाई जाती है। पंजाबवाले इसे शुद्ध 'क्य' बोलते हैं, उत्तरप्रदेश और मध्यप्रान्तमें 'क्यं' कहते हैं, महाराष्ट्रमे यही वर्ण 'द्न्य' उचिति होता है, गुजराती 'क्न' उचारण करते हैं और वेदपाठी-मण्डल इसका उचारण क्य करता है। ऐसी स्थितिमें

इसका प्रामाणिक उद्यारण स्थिर कर लेना परमावश्यक है।

इस सम्बन्धमें सर्वप्रथम हमें एक सूत्र मिलता है 'ज्ञोई:', जो यह प्रमाणित करता है कि 'इ' न तो ग' और अ के योगसे बना है और न तो दून और य से, वरन यह सन्ध्यत्तर अ और अ से बनता है। दूसरी ओर ईसासे सो वर्ष पूर्ववाले प्रभोसाके ब्राह्मी शिलालेखसे भी यही बात प्रमाणित होती है, जिसमें ब्राह्मी 'ज्' और 'अ' के योगसे बना हुआ 'इ' इस-प्रकार लिखा मिलता है—

# E 7 = 5

तीसरा प्रमाण यह है कि सर्वथा प्राचीनतावादी वैदिक मंडली भी 'आ' ही उच्चारण करती है। संस्कृतमें 'ज अ संयोगे क' कहा भी जाता है। अनेक स्थलों पर 'क' वर्ण की रचना भी ज+अ के योगसे ही होती है। अस्तु, वेदकी विभिन्न शाखाओं, प्रतिशाख्यों और और शिचाओं अनुसार चाहे उच्चारणमें कुछ वैचित्रय हो किन्तु हमारी नागरीमें इसका उच्चारण 'अ' ही होना उचित है।

# अनुनासिकका प्रयोग

नागरी भाषाके अध्ययनसे सिद्ध होगा कि संस्कृतकी ध्वनियों के अतिरिक्त नागरी भाषाकी प्रकृतिमें अनुनासिकका प्रयोग अधिक है। अधिरा, आँख, पाँच, कुँआ, इँडुआ, ईँट, उँगली, ऊँट, एँच-पेँच, एँठ, ओँठ, औँधा, कुँपकँपी, खाँड, गंद, धुँघक, चाँदनी, छीँक, जाँघ, भाँम, ताँत, थूँथड़ा, दाँत, धौँकनी, दोनोँ, पौँगा, फूँक, बाँध, भाँग, माँ, मेँ, मेँ, टाँय-टाँयँ, रँगाई, लँगड़ा, गाँवँ, चाँटा, गाँजा, साँड़, हुँड़िया, हुँसना, हुँ आदि शब्दोँ, भाइयौँ, लेखोँ, पुस्तकोँ आदि बहुवचनोँ और होना आदि कियाओं-के हाँ, हैं, होँग आदि रूपों अनुनासिक ध्वनिका ही प्रयोग होता है। कालिदासके अभिज्ञान-शाकुन्तलके एक प्राकृत पदमें भी यह मिलता है—

ईसीसि चुन्बिबाई ममरेहिँ सुउमारदरकेसरसिहाईँ। कोदंसबन्ति दश्रमाया पमदाश्रो सिरीसकुसुमाहँ॥

[सिरसके फूतों के जिन केसरों को भौँ रे चूम-चूमकर छड़ते-बैठते रहते हैं उन्हें बड़े प्यारसे चुनकर प्रमदाएँ अपने कनफूल बना लेती हैं।] और अपभ्रशमें भी—

पुत्ते जाएँ कवणु गुणु, श्रवगुणु कवणु सुएस । जा बप्पीकी सुंहबी, चिन्त्रज्ञह श्रवरेसा ॥

[ उस पुत्रके उत्पन्न होनेसे क्या सुख ऋौर मरनेसे क्या दुःख, रिजसक होते हुए उसके पिताकी भूमि ऋौरोँ के हाथ चली जाय। ]
—प्राप्त होता है।

# नागरीकी मूल प्रकृति

इसके श्रातिरिक्त नागरीकी मूल प्रकृति तद्भवात्मिका है जो श्रब तत्समात्मिका होती चली जा रही है। यदि हमें प्रातःकालका वर्णन ठेठ मूल नागरी भाषामें करना हो तो हम कहें गे—

"तहका ही गया। पौ फड खली। प्रवमेँ जाली छा गई। पंछी चहकने जगे। तारे दूव गए। तालोँ मेँ कमज जिल्लाने छगे। भौँरे गूँजने जगे। सारी धरती जाग उठी। चारोँ झोर एक निराजी चहज-पहज मच गई।"

इसीको आजका लेखक योँ लिखेगा-

"प्रातःकाल हो गया। उवा उदित हो गई। पूर्वके आकाशमें लाखिमा ब्यास हो गई। पत्नी कलरव करने लगे। तारे अस्त हो गए। इसरोवरों में कमल विकसित होने लगे। अमर गुझन करने लगे। सम्पूर्ण धरित्री उद्बुद्ध हो उठी। चारों और एक अदुसुत सिक्षयताका साम्राज्य फैल गया।"

यद्यपि यह प्रवृत्ति नागरीकी मूल तद्भवात्मिका प्रकृतिसे अत्यन्त भिन्न है किन्तु भारतके अन्य भाषा-भाषियोँ के लिये यह अधिक निकट और सरल है इसलिये राज-व्यवहार और पारस्परिक लेख-व्यवहारमें तो संस्कृत-निष्ठ नागरीका प्रयोग आवश्यक है किन्तु साधारण हिन्दी भाषा-भाषी जन-समाजके लिये तद्भवात्मिका नागरीका प्रयोग ही अभीष्ठ है।

# नागरीकी विशेष ध्वनियाँ .

कृ सा ग ज़ इ द फ़ मह नह नह नागरीकी विशेष व्यक्तियाँ हैं। नागरी भाषाकी गढ़न देखनेसे ज्ञान होगा कि विदेशी जातियाँ के सम्पर्क श्रीर अपनी देशी प्रकृतिसे इसमें संस्कृतके श्रातिरिक्त कुछ ऐसी ध्वनियाँ भी श्रा गई है जो मस्कृतके वर्णसमाम्नायमें नहीं हैं। जैसे हम मुनते हैं—

"काग़ज़के वदे-बदे दुकदे लेकर उन्हों ने गदों में भर दिए झौर साफ पानी दालकर तुम्हारे दरवाज़ पर कोल्हुमें डाला तो सबको ख़याल झाया कि इन्हें कोल्हुमें डालनेसे काम नहीं चलेगा।"

कुछ लागाँका कहना है क ख रा ज फ जा अरबी-कारसीके काफ, का, जो न, जो जाय, ज्याद, को से आए हैं उन्हें क ख रा ज फ ही पढ़ा-लिखा जाय। यह बात नागरीकी प्रकृतिके अनुकूल भी है। किन्तु फारसी और अरबीका प्रभाव नागरीपर इतना पड़ा है कि बुत्तसे राव्दोंको कभी-कभी तत्सम न्यपमें प्रयोग करना ही पड़ जाता है। नागरीके बहुतसे नाटककारों ने गुसलमान पात्रों के मुखसे फारसी-निष्ठ नागरी कहलाई है। वह जबतक उसी प्रकार उर्वारत न होगी तवतक उसका ठीक रूप नहीं वैठ सकता। अतः ज्यवहारतः नागरी भाषामें जो फारसी या अरबीके राव्द क ख रा ज फ से युक्त आवें उनमें प्रयुक्त होनेवाली ये ध्वनियाँ क स ग ज फ ही उच्चरित की जायें किन्तु यदि कहीं तत्सम रूपमें इन प्वनियाँका प्रयोग कराना हो तो मुल रूपमें कराया जाय।

इ और द का प्रयोग बड़ा, सड़ा, कड़ा, पड़ा, जोड़, तोड़, बड़ाई, बूढ़ा, पढ़ना, गढ़ा, कढ़ी, मढ़ी, गाढ़ा आदि शब्दों में होता है। ये ध्वनियाँ शुद्ध मूर्धन्य न होकर विसर्प मूर्धन्य हैं अर्थात् जीभको मूर्धासे लगाकर उच्चरित करनेके बढ़ले जीभको मूर्धासे रगड़कर इनका उचारण किया जाता है। इन दो ध्वनियाँका संस्कार इतना प्रवल हो गया है कि संस्कृतवाले भी गरुढ को गरुढ़ को गृह पढ़ते-बोलते हैं।

# वैदिक ळ का प्रयोग

ळ का प्रयोग वेदों में हुआ है, नागरीमें इसका प्रयोग नहीं होता। मेरठके आसपास 'हल्दी, बैल' आदि कुछ शब्दों के 'हळदी, वळद आदि पर्यायों में इसका प्रयोग होना है। कुछ लोगों ने इ को ही ळ सममने की भूल की है और वे 'खिचड़ी'को 'खिचळी लिखते हैं किन्तु इ और ळ में अन्तर यह है कि ड को मूर्यापर जीभ रगड़कर बोलनेसे इ होता है और तालुपर स के साथ जीभ रगड़कर बोलनेसे ल या ळ होता है।

# नागरीकी कुछ विचित्र ध्वनियाँ

नागरीकी कुछ ध्वनियाँ बड़ी विचिन्न हैं। ये हैं तो मिश्र ध्वनियों किन्तु सन्यव्यक्त समान लिखे जानेपर भी उनका उच्चारण स्पर्शाघातसे किया जाता है, पूर्णाघातसे नहीं। ये ध्वनियाँ हैं मह, नह और लह। पालि और प्राकृतों के 'श्रह्माकं, पन्ह और कल्हार'में जो मह नह और लह श्राते हैं उनके म, न और ल पूर्ण स्वराघातके साथ अम्हाक, पन्ह और कल्हारमें उच्चिरत होते हैं किन्तु नागरीके 'तुम्हारा', 'पिन्हाना' और 'कोल्हू'में आनेवाले म्न और ल अत्यन्त अल्प स्पर्शके साथ बोले जाते हैं। कभी-कभी इन मह और नह में प्रयुक्त म् और न के अल्प स्पर्शका यह परिणाम हुआ है कि 'कुम्हार'को 'कुँमार', 'जम्हाई'को 'कँमाई' और 'कान्हा'को 'काँघा', अर्थात् मह ओर नह को लोग भ घ पढ़ने-वोलने लगे।

# देश-मेदसे उच्चारणमें विकार

नागरीमें उच्चारणकी इतनी व्यवस्था होनेपर भी देश-भेदसे कुछ विकार श्रा ही गए हैं। श्रा या श्रकारयुक्त सभी व्यंजनोंको पंजाबमें का खा गा घा पढ़ते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेशवाले क स ग घ को कै से गै ये कहते हैं श्रोर 'रहना' को 'रैहना', 'कहना' को 'कैहना', 'पहले' को 'पहले' पढ़ते-बोलते हैं किन्तु 'कलम' को ठीक पढ़ते हैं अर्थात् ह के पूर्वके व्यंजनको पे कर देते हैं । अज्ञरको अलग-अलग का खा गा आ उच्चारण करनेवाले पंजाबी भी शब्दोच्चारणमें 'कहना' को 'कैणा' बोलें गे और पढ़ते समय यदि उन्हों ने बड़ी कुपा की तो 'कैना' पढ़ें गे। यही अकारकी ध्विन पूर्वमें जाकर कुछ ओकारकी ओर प्रवृत्त होती है और बंगाल में जाकर क ख ग घ भी शुद्ध को खो गो घो हो जाते हैं । विलच्चण बात यह है कि वे कभी-कभी एक शब्दमें एक-दो अच्चोंको तो गोल ओकारके साथ बोलते हैं और एक-आधको शुद्ध, जैसे 'कमल' शब्दको वे 'कोमोल' बोलते हैं।

ह्रस्व इ श्रीर ह्रस्व उ को दीर्घ पढ़ना श्रीर वोलना नागरीवालों की साधारण प्रकृति है। वे 'कवि' को 'कवी', 'भानु' को 'भानू', 'वायु' को 'वायू' पढ़ते-वोलते हैं।

पे और श्री के संबंध में हम ऊपर विस्तारसे कह आए हैं। 'ऐसा' को 'एसा', 'मैं' का 'में' कहनेकी प्रकृति मारवाड़ और गुजरातमें बहुत है। मारवाड़ में 'और' को 'ओर', 'कौन' को 'कोन' पढ़ा-बोला जाता है। इसके ठीक विपरीत ज्ञजमें प को पे और श्रो को श्री पढ़ने-बोलनेका अभ्यास है। वे 'जिसने' को 'जिसने' 'प्रेम' को 'प्रेम', 'उसको' को 'उसकौं, उसकौं' 'दोनोंं' को दोनोंं' पढ़ते-बोलते हैं।

यद्यपि इं का उच्चारण जीभको घण्टीसे आगे लगाकर नाकसे किया जाता है और इसका प्रयोग भी नागरी में अलग नह होता किन्तु वर्णमाला में पढ़ते हुए इसे पंजाबवाले 'अंगऽ' और 'के' पढ़ते हैं।

च छ ज म हैँ तो तालव्य, किन्तु महाराष्ट्रवाले ठेठ मराठी शब्दोंमें वरस्थे श्रीर दन्त्य बनाकर च छ ज़ म बोलते हैँ।

उपर बताया जा चुका है कि ड और द को प्रायः लोग इ और द पढ़ते श्रौर बोलते दें जैसे 'गुडाकेश' को 'गुड़ाकेश', 'गूढ़' को 'गूढ़' श्रादि। किन्तु यदि ड श्रौ द किसी शब्दके प्रारंभ में श्रावें तब वे मूल रूपमें ही बोले जाते हैं जैसे 'डकार, डिलया, डकना, डोल, डमाडम'। बिहार और सिंधमें 'इ' का 'र' हो जाता है, 'सड़क्र' भी 'सरक' बन जाती है। हमारे किन लोग भी इसी भोंकमें 'पतमड़' को 'पतमर' लिखने लगे हैं।

ख को प्रायः लोग इ से मिला देते हैं। ऐसे लोग 'गरुड़' को 'गरुण' और 'गर्णश' को 'गड़ेश' लिखते-बोलते हैं।

ध को पंजाबमें त ही पढ़ते-बोलते हैं श्रीर 'धेनु' वहाँ 'तेनू' हो जाती है।

ब श्रीर ब का भी ऐसा ही घपला होता है। उत्तर भारतमें ब का श्रिषक प्रबोग होता है। वहाँ 'वन, वृत्त, वानर, विमान' भी 'बन, वृत्त, वानर, विमान' हो जाते हैं। किन्तु दिल्लाणवाले व का शुद्ध उच्चारण करते हैं। वहाँ 'विहिणी (बहन), वाँदरा (वानर)' में व का ही प्रयोग होता है। राजस्थानमें दो घ बोले जाते हैं। एक दन्तोष्ठ जैसे 'वात = वायु'में, दूसरा द्योष्ठय जैसे 'वात = कहानी' में।

पंजाबमें भ को प बोलते हैं जिससे 'भानु' भी 'पानू' हो जाता है।

य को ज पढ़ने-बोलनेकी प्रवृत्ति भी उत्तर भारतके पूर्वी भागमे हैं। वहाँ 'यज्ञ'को 'जग्य', 'यजमान'को 'जजमान', 'यदाकदा'को 'जदाकदा' कहते हैं किन्तु वहाँ भी 'यहाँ, यार, ये, यहूदी' आदिको 'जहाँ, जार, जे, जहूदी' नहीँ कहते अर्थात् वे तत्सम शब्दों के प्रारम्भमें आनेवाले य को ही ज बोलते हैं। 'नियन्ता' को वे 'निजन्ता' नहीँ कहें गे।

शा, प, स में कहीं तो श का स औसे 'प्रकाश' का 'प्रकास', कहीं स का श जैसे 'कैलास' का 'कैलाश' हो जाता है। मेवाड़में तो स का ह हो जाता है। वहाँ 'साढ़े सात' भी 'हाड़े हात' बन जाता है।

मध्यभारतमें 'वह'को 'वो' कहनेका अभ्यास है।

'रलयोरभेदः' से ला का र या र का ला हो जाता है। 'गाली' भी 'गारी' हो जाती है, 'खरी' भी 'खली' (सरसोँकी ) हो जाती है।

## नागरीकी विश्लेषण-प्रकृति

नागरीकी वास्तिवक प्रकृति सम्ध्यन्तरोँको तंद्रकर बोलनेकी है। 'दरपन, करम, धरम, परगट, गुपुत, सरग' श्रादि सच्चे ठेठ नागरी शब्द हैं जिनका प्रयोग कवियाँ ने खुलकर किया है, किन्तु श्रव प्रवृत्ति है 'दर्पण, कर्म, धर्म, प्रकट, गुप्त, स्वर्ग' श्रादि तत्सम रूपमें लिखनेकी। श्रतः लिखते तो लोग तत्सम रूपमें हैं किन्तु प्रायः बोलते हैं 'दरपण, करम, धरम' ही।

स के साथ बने हुए सन्ध्यन्तरों से प्रारंभ होनेवाले शब्दों से पहले प्रायः अ या इ जोड़कर उनका उचारण किया जाता है जैसे स्नानको अस्नान,

स्कूलको इस्कूल, स्तोत्रको अस्तोत्र आदि।

अवधके रहनेवालोंकी कुछ अपनी विशेषता है। वे प को या, ओ को वा कर देते हैं। उनका 'लोटा' भी 'ल्वाटा' और 'देखों' भी 'दाखों' हो जाता है।

अनेक भाषा-भाषियों के संसर्गसे और कुछ प्रादेशिक उच्चारण के कारण नागरी भाषाकी सरल और सिद्ध ध्वनियों में भी दोप आ गए हैं। इ अ आ प स और स आदि ध्वनियों के विषयमें हम पीछे बता चुके हैं।

सिन्धी वर्णमालामें नागरी वर्णमालाकी विनयों के अतिरिक्त उपध्मानीय व और अन्तःश्वसित ड हैं जो भीतर ही साँस लेकर बोले जाते हैं जैसे—'करी'. 'डीअल' में ।

पंजाबवाले संध्यन्नरोंको श्रलग-श्रलग उत्तरित करते हैं जैसे 'प्रकार' को 'परकार', 'स्टेशन' को 'सटेशन'। गुजरातीमें 'च' श्रीर 'ज' तो ठीक बोला जाता है पर 'म' को वे भी 'म' बोलते हैं।

मध्यभारत और मध्यपान्तमे 'रक्खा जाता है' को 'रखा जाता है'

. लिखते और बोलते हैं।

द्तिण भारतमें हस्व 'श्रो' तथा 'ए' का प्रयोग भी होता है जिसके सम्बन्धमें हम पीछे बता चुके हैं। तमिळमें 'सीताराम' भी 'सीथाराम' हो जाता है।

'ढ़' को पच्छिमी उत्तरप्रदेशमें 'ढ' ही कहते हैं—'मैं तो नागरी पढरया (पढ़ रहा) हूँ।' कोटा तथा राजपूताने के कुछ भागों में भी 'पड़ा है' को 'पडा है' तथा 'पढ़ता है' को 'पडता है' बोलते हैं । इस ड़ ढ़ के कारण नागरीवाले जब संस्कृत पढ़ते हैं तो 'गुड़ाकेश' को 'गुड़ाकेश' बौर 'गूढ़' को 'गूढ़' पढ़ते हैं । सिन्थवाले इस 'ढ़'को 'च्ह' बोलते हैं जैसे 'पन्हना'।

इसके श्रितिरिक्त प्रत्येक प्रदेशमें एक वाक्य-ध्विन होती है श्रर्थात् एक विशेष स्वरके श्रारोह-अवरोहके साथ वाक्य कहनेकी चाल होती है। यह ध्विन लिखकर नहीं बताई जा सकती।

भारतके विभिन्न प्रान्तों में दुरुचारणकी सभी संभावनात्रों का यथासंभव पारचय दे दिया गया है। वहाँ के नागरी अध्यापक उन दां पोँ का परिहार करते हुए उचारणको शिचा दें। इस समय भारत भरमें नागरी भाषा पढ़ाई तो जा रही है किन्तु उचारण और भाषा-रूपकी ऐसी अवर्णनीय दुर्गति हो रही है कि कुछ पूछिए मत। विभिन्न प्रान्तों के शिचा-विभागों और भाषा-शिच्नकों का यह कर्तं ज्य है कि वे हिन्दो भाषा-वेत्रों से अच्छे विद्वानों को अपने-अपने प्रदेशों में निमन्त्रित करें और फिर उनसे उचारण तथा भाषा-स्वरूपकी शिचा लेकर भाषाका प्रचार करें अन्यथा ऐसी अव्ययस्था उत्पन्न हो जायगी कि भाषाका सम्भूर्ण सौन्दर्य और संस्कार नष्ट हो जायगा।

| ••                        |  |
|---------------------------|--|
| 9                         |  |
| नागराक व्यंजनाका काष्ट्रक |  |
| नागराक                    |  |
|                           |  |

| म्यक्कत स्यानकृत स्योद्य | with.    | 1         |       | X ST. |       |              |                                         |                          | -                  |        |
|--------------------------|----------|-----------|-------|-------|-------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| - N                      |          | वृक्त्य   | वरस्य |       | ताख्य | वतस्य        | मूर्धम्य                                | ne de                    | जिक्का-<br>मूर्जीय | 100    |
| मान्य-प्राधा प्रस        | :        | 10        | :     | :     | :     | :            | tu'                                     | •                        | H (1               | *      |
| - 1                      | · 神'     |           | :     | :     | :     | :            | 100                                     | :                        | E I                | •      |
| mix-bens                 | :        | :         | :     | :     | :     | रा           | :                                       | :                        | :                  | :      |
| HETSTAT                  | <u>:</u> | :         | :     | :     | :     | 180<br>  181 | *                                       | :                        | :                  | ;      |
| Fare-ora                 | :        | :         | le.   | :     | াৱ    | y:           | 5                                       | 10                       | •                  | :      |
| +                        | to'      | :         | +     | :     |       | :            | •                                       | :                        |                    | :      |
| (सहप-प्राच               | •        | :         | is.   | :     | :     | :            | :                                       | :                        | : :                | : :    |
| महाप्राया                | :        | :         | +     | :     | :     | :            | •                                       | :                        | :                  |        |
| सहप-प्राधा               | :<br>-   | :         | 14.5  | :     | :     | :            |                                         | :                        | :                  | :      |
| नहाप्रायाः               | <u>:</u> | :         | +     | :     | :     | :            |                                         | •                        | :                  | :      |
| सब्प-प्राथा              | :        |           | :     | : :   | :     | :            | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) |                          | :                  | :      |
| महाप्राया                | : \$     | 100       | :     | E (   | ₩.    | : :          | 6                                       | :                        | # 1                | (E(:)E |
| m.j.                     |          | :<br>1 m/ | :     | *     | P.    | :            | :                                       | .व् (संयु-<br>काष्ट्रामे | •                  | :      |

# शुद्ध उचारणकी महत्ता और शिचा

# उचारणके गुण-दोष

वर्गी के उच्चारण-स्थानका निश्चय हो जानेपर यह प्रश्न सामने आता है कि शुद्ध उच्चारण करनेका अभ्यास किस प्रकार कराया जाय। उच्चारण सिखानेकी विधियोंका निर्देश करनेसे पूर्व यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि हमारी भाषा-ध्वनियाँ हमारे शरीरके किन अवयवोंकी कियाओं और गतियों से उत्पन्न होती हैं। इसके लिये सर्वप्रथम हमें बालकोंकी श्वास-गतिका ध्यान रखना चाहिए अर्थात् इहें श्वास भीतर लेने, उसे रोक रखने और नियमित रूपसे उसका प्रयोग करनेका अभ्यास कराना चाहिए, क्यों कि बोलीकी ध्वनियाँ तब बनती हैं जब हम बोलीकी डिबिया (स्वरयन्त्र)से होकर आनेवाली भीतरकी साँसको मुँहके भीतर जीभका अटकाव देकर या ओटोंको सिकोड़-फैलाकर या निक्याकर एक सधे हुए ढंगसे निकालते हैं।

# भीतरके मैले वायुसे बोली बनती है

बाहरका वायु या भोजन-पानी मुँहमें पहुँचानेके लिये हमारे मुँहपर दो छेद बने हुए हैं—एक नाक श्रीर दूसरा मुँह । नाकका काम है साँस लेना श्रीर सूँ घकर किसी वस्तुको श्राच्छी या बुरी गंधवालां सममकर यह बताना कि यह खाई-पीई जा सकती है या नहीं । मुँहका काम भी है खाना या पीना, पर उससे हम बोलनेका भी काम लेते हैं । बचौँको प्यार करनेके लिये हम मुँहसे उन्हें चूमते भी हैं, सीटी भी दे लेते हैं, बीन या बाँसरी भी बजा लेते हैं, पर सबसे बड़ा काम जो हम मुँहसे लेते हैं यह बोलना ही है। यह वोलनेका काम मुँहका उल्टा काम होता है क्योंकि मुँहसे जो हु १ हम खाते या पीत हैं यह वाहरसे हमारे पेटमें जाता है श्रीर केवल श्रपच होनेपर न पचा हुआ अन्न ही उल्टी उनकर मुँहसे निकलता है। यह रोग सममा जाता है श्रीर पुरा भी माना जाता है। पर बोलीमें एक यड़ी अनोंखी वात यह होती है कि जो वायु नाकसे साँस लेनेके साथ भीतर जाकर भीतरकी सब मैल लंकर नाकसे वाहर निकलता है यही भीतरका मेला वायु, बोलते समय नाककी विटिया छोड़कर हमारे गलेम बनी हुई वोलीकी डिवियाके भीतरकी दो तिनयोंको कँगता और धिकयाता हुआ मुँहके भीतर हमारी जीभके श्रटकाव या ओठके फैलाने, सिकोड़ने, श्रागे बढ़ाने या निकयानेसे ढग-डगकी ध्वनियाँ बनाता हुआ निकलता है। यह समिक्ष कि हमारी बोली भीतरके मैले वायुसे ही बनती है।



#### चित्र १

[ बोक्तीकी बिबिया ( स्वरयन्त्र वा कैरिंक्स ) की चबनी ( कार्टिक्रेंज ) भीर फ़िल्कियाँ ( क्रिसामेंट )।

(क) स्वरयम्त्रका ढकना ( एपि-ग्छौटिस ); ( ख, ग, क ) स्वरयम्त्रकी भीतरी हहियाँ; ( च, ज, म, न ) घवनी; ( घ, छ, ट ) चवनियाँ को जोड़नेवाली भिल्छियाँ; ( ट ) साँसकी नखीका दूसरा छुछा ( उसके ऊपर पहला छुछा है ) ]

#### हमारा गला

कभी हम गलेकी बनावट भली भाँ ति परखेँ तो हो यह देखकर कम श्रम्याज नहीँ होगा कि हमारे गलेके भीतर मुँहसे लगी हुई हो निलयाँ हैं। एकसे हमारे फेफड़ोँ में नाकसे खीँची हुई साँस जाती है। इसे साँसकी निली कहते हैं। इसीके पीछे भोजनकी निली है, जो हमारे पेटमें मुँहसे खाया हुआ खाना या पानी पहुँचाती है। भोजनकी निलीके उपर साँसकी निलीकी श्रोर एक श्रोर ही खुल सकनेवाली एक ढपनी (वाल्व) बनी हुई है जिसे बोलीकी डिबिया (स्वरयन्त्र या लैरिक्स) कहते हैं।

ढपनीका ढकना ( एपिग्लोटिस )

यह दर्पनी साँसकी नलीकी सबसे बड़ी पहरेदार है। यह भी दो काम करती है—१. मुँहसे श्राए हुए भोजन या पानीको देखते ही साँसकी नलीका मुँह बन्द कर देती है कि भोजन-पानी कहीँ साँसकी नलीके पहुँचकर मनुष्यके प्राण न ले ले, श्रीर २. भीतरसे श्रानेवाले वायुको श्रापने भीतर तनी हुई दो पतली लचकदार तनियोँ (बोलीकी डोरियोँ) को कँपाकर बोली निकालती है। इसीलिये हमारे यहाँ बताया गया है कि खाते समय बोलना श्रीर बोलते समय खाना ठीक नहीं होता।

चित्र १ में बनी हुई इस बोलीकी डिबियामें बहुतसी मांसकी भीतें या चबनियां हैं जो लचीली फिलियों से जुड़ी होती हैं। उसीमें भीतर दो लचीली पतली तिनयां ( डोरियां ) हैं जिन्हें बोलीकी डोरियां ( बोकल कोर्ड्स) कहते हैं। ये तिनयां भीतरकी तिनक-सी साँसके भों केसे हटकर अलग हो जाती हैं और फिर मिल जाती हैं। इस डिबियामें तीन मांसपट्टियां होती हैं जिनमें से एक इस डिबियाका ढकना (एपिग्लौटिस) है जो साँसकी नलीकी ओर मुकी हुई जीभके समान होता है और यही भोजन या पानीको साँसकी नलीमें जानेसे रोकता है। इस बोलीकी डिबियामें जो दो बोलीकी डोरियां होती हैं, उनके बीचमें जो खुला हुआ खोखला होता है, उसीमें से होकर वायुका आना-जाना होता है और यह सिकुड़ता-फैलता रहता है।

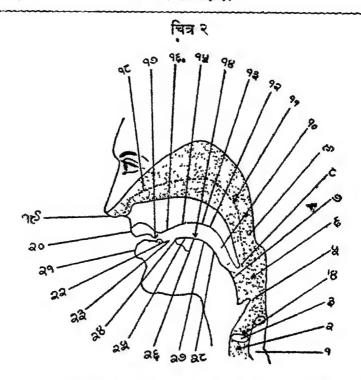

[ १. भोजनकी नश्ची (गखेट); २. बोखीकी हिबिया (स्वरयन्त्र या स्वेरंक्स); १. घनिकी ढोरियाँ (बोक्स कौर्युस या स्वरतन्त्री); १. बोखीकी हिबियाका मुँह (ग्बौटिस या काकल); ५. बोखीकी हिबियाका ठकना (एपिग्बौटिस या धनिकाकल); ६. साँसकी नली (विंद्य पाइप); ७. मुँहका खोखला (माड्य कैविटी या मुल-विवर); ८. कौवा (यूलुला); ९. नाकका खोखला (नैसल कैविटी या नासिका विवर); १०. गला (गटर या कंठ); ११. साँसकी बटिया; १२. कोमल तालु (सीप्ट पैलेट); १२. मुर्था (सेरेबल); १४. जीम; १५. कहा तालु (हार्ड पैलेट या कठोर तालु); १६. ऊपरका मस्हा (बर्स्स या ध्रववेश्रोला); १७. ऊपरके दाँत (धपर टीय); १६. साँस

त्रेनकी ठीक विष्या ( नाकके भीतर ); १६. नाक; २०. ठापरका छोठ; २१. नीचेका छोठ, २२. नीचेके दाँत; २६. नीचेका मस्हा ( वर्स्स ); २४. जीमकी नोक ( जिह्नाम ); २५. जीमकी आगाही ( पुरोजिह्ना ); २६. जीमका बीच ( मध्य-जिह्ना ); २७. जीमकी पिछाही ( पश्चजिह्ना ); २८. जीमकी जह ( जिह्ना-मूल )।

# कौवा ( अलिजिह्वा या युवुला )

बोलीकी दिवियासे ऊपर चढ़कर हम मुँहके उस खोखलेमें पहुँच जाते हैं जहाँसे नीचे, साँस स्रोर भोजनकी दो निलयाँ जाती हैं स्रोर ऊपर मुँह स्रोर नीकके दो सोखले हैं। ये दोनों खोखले जहाँसे फटते हैं वहाँ कौवा या एक छोटी-सी जीम नीचेको लटकी रहती है जो भीतरसे स्त्रानेवाले वायुको नाकमें या मुँहमें जाने या न जानेके लिये स्रटकावका काम करती है।

## इमारी जीम

मुँहके खोखलेमेँ हमारी जीम हमारे सबसे बड़ी कामकी है क्योँ कि वहीं मुँहके खोखलेके भीतर उपरके ढलवाँ पाटनमेँ अलग-अलग अटकाव देकर अलग-अलग ध्विनयाँ निकालती है। मुँहके उपरी पाटनमेँ गलेसे उठते हुए हम दाँततक बढ़ चलेँ तो बोलते समय हमें जीमके लगभग पाँच अटकाव देने पड़ते हैं—१. गलेसे थोड़ासा उपर चढ़कर, जहाँ कोमल तालु है; २. मुँहकी छतके ठीक बीचोँबीच, जिसे मुँहका सबसे उँचा सिरा (मूर्डा) कहते हैं; ३. कड़ातालु (कठोरतालु), जो उपरके मसूड़े और मुर्डाके बीचमेँ हैं; ४. मसूड़े (वर्त्स) और ५. द्राँतपर। इन अटकावोँमें जीमके पाँच ठौर हमारे काम आते हैं—१. जीमकी जड़, २. जीमकी पिछाड़ी, ३. जीमका बीच, ४. जीमकी अगाड़ी और ५. जीमकी नोक। इनके आगे दाँत हैं जिनके या तो पीछे जीमकी नोक अटकाकर कुछ ध्वनियाँ बोली जाती है या जिनके सिरोँगर जीम अटकाकर

ध्वनियाँ निकाली जाती हैं जैसे खँगरेजीके 'थ़ोट' शब्दका 'थ़'। कभी-कभी जीम भीतर उलटकर जीमके नीचेके सिरेकी भूद्धा या कोमल तालुपर अटकाना खोर रमइना पड़ना है जैसे तिमळका ळ बोलते हुए।

# भोठ

इसके आगे हमारे ओठ हैं, जिन्हें मिलाकर, अलगाकर, फैलाकर, सिकोड़कर या नानकर बहुतसी ध्वनियाँ निकाली जाती हैं।

#### नाक

8

fè

(1

स्रो

खो। ११.

88

मस्द

जब किमी ध्व नको कुछ निक्याना होता है, जैसे 'श्रॉब, पाँच, साँप, गाँवें' शब्द बोलते हुए, तब मुँहके भीतरसे बम्हर श्रानेवाला कुछ साँस नाकसे छोड़ दी जाती है श्रोर नाक भी हमारी बोलीमें हाथ बेंटा लेती है जैसे कभी-कभी पाठ-पृजा करते हुए हम 'हाँ हूँ' जैसी ध्विन मुँह बन्द किए केवल नाकसे ही बोल जाते हैं।

## उचारगके अंग

इससे स्पष्ट है कि वाहरका वायु श्रासनिलका द्वारा फेफड़ेमेँ पहुँचता है और स्वरयन्त्रमेँ श्रासके श्राघातसे संम्पूर्ण ध्वनियाँ प्राहुमू त होती हैं। स्वरयन्त्रसे ध्वनि निकलनेके पश्चान् हम उसे तीन प्रकारसे संचालित कर सकते हैं—१. स्वराँका उच्चारण करते समय मुँहका रूप बदलनेसे, २. व्यञ्जनोंका उच्चारण करते समय जीम, दाँत, श्रोठ तथा तालुके द्वारा, और ३. प्रभावोत्पादक करने लिये कंपन-यन्त्रोँ द्वारा, श्रर्थात् स्वरयन्त्रके पल्लोँ, कण्ठनाली, नासारन्ध्रके ऊपरके श्रस्थिविवर, नाथेके पीछेके श्रस्थिविवर, नासान्ध्र तथा कठिन तालु-द्वारा।

# उचारग-रीति

शब्दोचारण किस प्रकार करना चाहिए यह पाणिनीय श्रौर याज्ञवल्क्य-शिचामें बहु सुन्दर हंगसे बतलाया गया है। वर्णोचारणकी विधि बतलाते हुए कहा गया है—

ब्याब्री यथा हरेत्पुन्नान् दंष्ट्राभ्यां न, च पीडयंत्। भोता पतनभेदाभ्यां तद्वव्यांन्त्रयोजयेत्।। मधुरं च न चाष्यक्तं व्यक्तं चापि न पीडितम्। सनाथैकस्य देशस्य न वर्णाः संकरं गताः॥ यथा सुमत्त-नागेन्द्रः पदात्पदं निधापयेत्। एवं पदं पदाद्यंतं दशनीयं प्रथक् प्रथक्॥

[ याज्ञ० शि० १०२-१०४ ]

भीतमुद्घुष्टमव्यक्तमनुनासिकम् । शक्रितं काकस्वाः शिरसिगं तथा स्थानविवर्जितम् ॥ उपांशुद्धं त्वरितं निररंतं विलिम्बतं गद्गदितं प्रगीतम् । निष्पीडितं अस्तपदाचरञ्च वदेन्न दीनं न तु सानुनास्यम् ॥ ३४-३४ ॥ गद्गदो बद्धजिह्नश्च न वर्णान् वन्तुमहंति॥ प्रकृतिर्यस्य कल्याणी दंतोष्ठी यस्य शोभनी। अगल्भरच विनीतरच स वर्णान् वक्तुमहीत ॥ शङ्कितं भीतमुद्घुष्टमन्यक्तमनुनासिकम् । काकस्वरं मूर्धिनगतं तथा स्थानविवर्जितम्॥ विरसं विस्वरं चैत्र विश्विष्टं विषमाहतम् । •याकुलं तालहीनं च पाठदोषाश्चत्रदंश ॥

[जिस प्रकार वाधिन अपने बचाँको मुँहमें लेकर चलती है कि न तो बचाँको दॉत ही चुमें और न वे मुँहसे हो गिरें, ठीक उसी प्रकार शब्दोचारण भी करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि न तो अच्चर चबा-चबाकर बोले जायें कि मुँहमें ही रह जायें और न ऐसा हो कि वे मुँहसे गिर-गिर पड़ें और स्पष्ट एक दूसरेसे अलग दूटे हुए सुनाई दें।

वर्ण मधुर हो, पर स्पष्ट हो, दूसरे वर्णों से द्वा हुआ न हो। सब वर्ण पूरे उचारेत किए जायँ, एक दूसरेमें मिल न जायँ। जैसे मतवाला हाथी एक पैरके परचात् दूसरा पैर रखता है, उसी प्रकार एक-एक पर और पदान्तको अलग-अलग स्पष्ट करके बोलना चाहिए।

शिक्कित होकर, डरकर, चिल्ला-चिल्लाकर, श्राह्मप्राट्ट साथ, नाकसे, कॉवेके स्वरमें, मूर्धा-स्थानसे ही उद्यारण करके, उचित स्थानों से उद्यारण न करके, मुँहमें ही वर्णों को काटकर, फेंकते हुएसे, रूक-स्ककर, गद्गद स्वरमें, गा-गाकर, वर्णों को चवा-चवाकर, पदों श्रीर श्रक्तरों हा पूर्ण रूपसे उद्यारण न कर श्रपूर्ण उच्चारण करके, दीनतायुक्त स्वरमें श्रीर सभीको श्रमुनासिक बनाकर बोलना उचित नहीं है।

याज्ञवस्क्य-शिक्तामें भी ये ही बातें दुहराई गई हैं—

[ बोलनेमें कण्ठका गद्गद होना श्रीर जीभका बँध जाना उचित नहीं है। इस प्रकार बोला नहीं जा सकता। जिसका रूप सुन्दर हैं, जिसके दाँत श्रीर श्रोठ अच्छे हैं, जो उचारणमें प्रगल्म एवं विनीत हैं, वही वर्णों का उचित उच्चारण कर सकता है। शंकित, भयभीत, चिल्ला-चिल्लाकर, अस्पष्ट, निक्या-निकयाकर, कौवेके स्वरमें, मूर्यासे ही सभीका उचारण करके, उचित स्थानसे उच्चारण न करके, नीरस ध्वनिमें, सुस्वर-रहित, श्रलग-श्रलग, बेढंगे रूपसे बलाघात करके, व्याकुलतापूर्वक एवं ताल-हीन पढ़ना, ये पढ़नेवालेके चौदह दोप हैं।]

# पाठकके गुग-दोष

उसी शिचामें आगे चलकर मले-बुरे ढंगसे पढ़नेवालों के गुणदोप भी बतलाए गए हैं—

> माधुर्यमसरम्बक्तः पद्च्छेदस्य धुस्तरः। भैर्यं खयसमर्थं च षडेते पाठका गुणाः॥ गीती शीब्री शिरःकम्पी तथा विश्वितपाठकः। अनर्थजोऽरुपकण्ठस्य षडेते पाठकाधमाः॥

[ मिठास, श्रन्तराकी स्पष्टता, पदोँका पृथक्-पृथक् उच्चारण्, स्वरोंका, उचित उतार-चढ़ाव, धीरता श्रीर लयके श्रनुसार पढ़ना—पाठकत्तीके थे छह गुण हैं। इसके विपरीत, गाकर, हड़बड़ी करके, सिर हिलाते हुए, चुपचाप, श्रियं सम मे बिना या दबे स्वरसे पढ़नेवाला श्रधम पाठक होता है।]

शब्दोचारणकी सम्यक् शिचा देनेके समय प्राचीन भारतीय आचार्यगण स्वर और वर्णपर बहुत बल देते थे। उनका ऐसा करना उचित भी था क्योँ कि यदि स्वर और वर्ण ठीक न होँ तो शब्दोँ का ठीक-ठीक उचारण हो ही नहीँ सकता। एक उदाहरण लेकर देखिए कि शब्दोँका शुद्ध उचारण करनेपर भी स्वर और वर्णका मिध्या प्रयोग कितना उलट-फेर कर देता है। एक छोटा-सा वाक्य—'मैं ने भारा है' ले लीजिए। इसे कहते समय यदि 'मैं ने' पर बल दिया जायगा तो ऐसा जान पड़ेगा मानो प्रश्न किया जा रहा है। 'मारा' के साथ 'है' पर बल देनेसे यही क्राक्य यह अर्थ देने लगेगा कि 'मैं ने ही मारा है और इसके लिये मैं किसीसे डरता नहीं हूं।' इस सम्बन्धमें एक वैदिक कथा उल्लेखनीय है जिसमें इन्द्रके वधकी कामनासे उसके शत्रुने माला जपनी प्रारम्भ की परन्तु स्वरके मिथ्या प्रयोगके कारण वह स्वयं मारा गया—

दुष्ट: शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या-प्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु: स्वरतोऽपराधात्।।

[ यदि स्वर या वर्ण विगाड़कर कोई शब्द श्रशुद्ध बोला जाय तो यह वाणीका वज्ञ बनकर यजमानको उसी प्रकार मार डालता है जैसे स्वर विगाड़कर बोलने मात्रसे इन्द्रका शत्रु वृत्रासुर मारा गया।]

# अशुद्ध स्वर और वर्ण

अतः शित्तकोँको शुद्ध उचारणपर ध्यान, देनेके साथ-साथ शुद्ध स्वर और वर्णपर भी ध्यान देन। चाहिए । यहाँ उचारणसे सम्बन्ध रखनेवाली एक बात कह देनी आवश्यक है । महाभाष्यमेँ एक वाक्य आया है—

'उदात्ते कर्तव्ये योऽनुदात्तः करोति खण्डिकोपाध्यायः तस्मै चपेटां ददाति ।'

[उदात्त स्वरके स्थानपर यदि शिष्य अनुदात्त कर देता है तो खड़ियाके सहारे पढ़नेवाला अध्यापक उसे चट एक फापड़ लगा देता है।]

इस उद्धरणसे स्पष्ट है कि उचारण-शुद्धतापर —केवल व्विनियोंकी शुद्धतापर ही नहीं वरन स्वरोंकी शुद्धतापर भी—प्राचीन कालसे ही वड़ा बल दिया जाता था।

याज्ञवत्क्य-शिक्षा श्रोर पाणिनीय शिक्षाने पाठ-दाप श्रोर पाठ-गुण एवं स्वरकी शुद्धनापर जो विचार किए हैं वे इस बातके सृचक हैं कि भारतीय प्राचीन शुद्ध उच्चारणकी परस्परामें भी स्वरोंका यथार्थ प्रयोग बड़े महत्त्वका विषय था। खण्डिकापाध्याय भी वर्णकी श्रशुद्धि मात्रका शिक्षण नहीं करता था वरन वह उचारणमें उदात्त-श्रनुदात्तका भी ध्यान रखना था।

### सार्राश

सारांश यह है कि हमारे मुखसे जो स्वर श्रोर व्यञ्जन निकलें वे शुद्ध श्रोर स्पष्ट हों। नागरी भाषाकी यह विशेषता है कि इसमें श्रवरों की ध्वनियाँ निश्चित हैं। श्रवः उचारणमें कोई श्रास्तिधा नहीं होती। किन्तु इस विशेषताके होते हुए भी हमारी भाषा श्रानेक भाषाश्रों तथा श्रानेक भाषाभाषियों से प्रभावित हुई है। हमने तद्भव शब्दोंको इतनी स्वतन्त्रता दे दी है कि 'कृष्ण' शब्द हमारे साहित्यमें 'कान्हा, कन्हेया, कान्ह, किशन' न जाने कितने रूप धारण कर लेता है। इन प्रयोगों-पर व्याकरणके कृष्णणका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सका। यद्यपि 'श्रव्या' के 'रिन' रूपको भी साहित्यमें स्थान मिल गया है किन्तु नागरी गद्यमें 'रिन' लिखनेवाला विद्रोही समका जाता है। 'कविजी' को प्रायः लोग 'कवीजी' कहते हैं किन्तु लिखनेके समय 'वि' हस्व होनी चाहिए, दीर्घ नहीं। श्रवः हमारी भाषा तबतक शुद्ध नहीं हो सकती जवतक हम तद्भव शब्दों के शुद्ध रूपोंका निर्णय नहीं कर पाते।

#### असावधानता

इन वोलियोँ श्रीर उपभाषाश्रों के कटु प्रभावों के श्रातिरिक्त वैयक्तिक रूपसे भी श्रासीवधानता या स्वरयन्त्रों के श्रानुचित प्रयोगसे उचारण-दोष श्रा जाते हैं जैसे—'कुन्दन' का 'कुन्नन', 'सुरेन्द्रसिंह' का 'सुरेन्सिंह' इत्यादि । ऐसी श्राग्रुद्धियाँ तो तनिक सावधान हो जानेपर दूर की जा सकती हैं।

स्वरयन्त्रों के अनुचित प्रयोगके उदाहरणों में 'श' का 'स' या 'स' का

'श' या 'र'का 'ज्ञ' के समान उच्चारण करना अथवा तोतला बोलना आदि श्रांते हैं । ये दोष प्रायः उन वालकों में आ-जाया करते हैं जिनके स्वरयन्त्र विकृत हो गए हैं या जो रोगी हैं या जो दूसरोंका दुष्ट अनुकरण करते हैं।

# उच्चारण शुद्ध करनेकी विधियाँ

ज्ञारण शुद्ध करनेकी तीन विधियाँ हैं—(१) त्रावृत्ति-पुनरावृत्ति त्रश्मीत् बार-बार त्रभ्यास कराकर ठीक कर देना।(२) स्थान-परिवर्त्तन त्रश्मीत् त्रशुद्ध बोलनेवालों के पासप्ते हटाकर शुद्ध बोलनेवालों की संगतिमें रखना।(२) शीघ्र तथा अस्पष्ट बोलनेसे रोककर धीरे-धीरे श्रज्ञर-श्रद्धर स्पष्ट बोलनेका अभ्यास कराना।

कत्तामें अध्यापक पहली तथा तीसरी प्रणालीका प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि दूसरी विधिके प्रयोगके लिये भारतीय अध्यापक विवश हैं। हमारे सम्पूर्ण ज्ञानका आधार अनुकरण है अतः अच्छे वक्ताकी वाणीका यह प्रभाव होता है कि श्रोता केवल उसकी शुद्धताको ही नहीं प्रहण करते वरन उसके स्वरका भी अनुकरण करते हैं। अतः सर्वोत्कृष्ट विधि यही है कि अध्यापक स्वयं उच्चारण करके वालकों से वार-वार शुद्ध उच्चारण करावें।

यहाँ एक बात और भी स्मरण रखनेकी है। कभी-कभी हम लोगोंकी यह प्रशृत्ति होती है कि हम एक शब्दके केवल एक अन्तरका ही उचारण ठीक करानेमें लग जाते हैं। यह विधि मनोविज्ञानके विरुद्ध है। शब्दका अत्येक वर्ण एक दूसरेसे संबद्ध होता है, अतः उचारण शुद्ध कराते समय पूरा शब्द लेना चाहिए एक अन्तर नहीं। मान लीजिए एक विद्यार्थी शंकर' के स्थानपर 'संकर' कहता है। यहाँ 'शं' की ही नहीं वरन पूरे 'शंकर' की आशुत्ति करानी चाहिए, साथ ही 'शंकर' और 'संकर' के अथें का भेद बता देना चाहिए जिससे इन बातों का ऐसा संबद्ध स्वरूप बालकके खिराक्तमें बैठ जाय कि वह फिर कभी अशुद्ध न बोल सके।

माध्यमिक स्कूलोँ में पढ़नेके लिये आए हुए बालकका ज्ञान शिशु आँकी

अपेचा कुछ ऋधिक होता है। वे शचरों के परिचयके साथ-साथ श्रनेक वस्तुश्रों के नाम, क्रिया-बोधक शर्टर तथा विशेषणों से भी कुछ-कुछ परिचित रहते हैं। ऐसे वालकों के सीखे हुए शब्दों के उच्चारण-शोधनके लिये सात. विधियाँ काममें लाई जाती हैं—

- वस्तुको सामने रखकर उसका शुद्ध नाम वतलाना । जैसे— छतरीको सामने रखकर 'छत्री' कहनेवालेको शुद्ध करके 'छतरी' कहलाना ।
- २. क्रिया करके या दिखलाकर उसका शुद्ध रूप कहलाना, जैसे— 'खेँचना' को शुद्ध करके 'खीँचना' कहलाना।
- निशेषणोंका प्रयोग करके तथा उन्हें शुद्ध करके जैसे → सुन्नर' को 'सुन्दर' कहलाना।
- ४. जिन अन्य शब्दों के उचारणमें अशुद्धि होनेकी संभावना हो उन्हें बार-बार कहलाकर ठीक कराना जैसे—'प्रकार, प्रभ, च्रित्रय'को यदि 'परकास, प्रशन, छत्री या च्रत्री' कहते हों तो बार-बार शुद्ध रूपोंकी आवृत्ति कराना।
- प. विद्यार्थीं से कुछ न कहकर उसके सामने इस प्रकार वातचीत और कामकाज करना कि वह स्वयं ही प्रकारान्तर से शब्दों के शुद्ध उचारणका परिचय प्राप्त करने लगे। उदाहरणके लिये विद्यार्थीं को सामने बैठाकर दूसरे किसी से खिले हुए फूजों की श्रोर संकेत करके कहना कि 'कुमुमित प्रसून कितने सुन्दर प्रतीत हो रहे हैं।' इस पद्धति में सामाजिक वातावरण, पास-पड़ासका शिष्टाचार, घरके श्रन्य प्राणियों की बोलचालका पर्याप्त प्रमाव पड़ता है। इसने मौखिक शिचाकी श्रपेचा शिचक ने निज्ञी व्यवहारका श्रिष्ठिक महत्त्व होता है। हमारे देश में भाषाके श्रध्यापकों की सबसे बड़ी कमी यह है कि वे कचा में तो विद्यार्थीं से कहें गे 'तू पढ़ता क्यों नहीं हैं' किन्तु बाहर कहें गे 'तू पढ़त काहे नाहीं हच्च' इत्यादि। भाषाके श्रध्यापकपर देशकी भाषाको सुधारनेका उत्तरदायित्व है श्रतः उसे सदा शुद्ध तथा सिद्ध भाषाका प्रयोगः स्थान चाहिए।

वाक्यमें ही संशोधन श्रौर उसकी पुनराष्ट्रित करानेसे भी बालक शुद्ध बोलना सीख लेते हैं।

श्रॅंगरेजीमें भी यही संशोधन श्रोर पुनरावृत्तिवाली प्रणाली प्रचलित है। किन्तु इस प्रणालीकी उपयोगिता उन्होंक यहाँ श्रधिक है जहाँ एक ही ढंगसे लिखे जानेवाले शब्दोंका उच्चारण दो प्रकारसे होता है या दो ढंगों से लिखे जानेवाले शब्द एक ढंगसे वाले जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऋषि, श्रिप, ऋण, ज्ञान श्रादि दस-पॉच शब्द ही ऐसे हैं जिनके उच्चारणकी पुनरावृत्ति करानेकी श्रावश्यकता पड़ती है। ऋ, ष, च श्रोर झ श्रचर जिन शब्दों में श्राते हों उन्हें स्वयं वार-वार गुद्ध बोलने श्रोर बुलवानेसे तथा संयुक्ताचरवाले शब्दों के उच्चारण सिखानेमें तनिक सावधानी रखनेसे [ही हमारी उच्चारण-समस्याका समाधान किया जा सकता है।

यह ध्यान रखनेकी वात है कि उच्चारण सुधारनेका कुल काम प्रारंभिक श्रवस्थामें ही कर लेना चाहिए श्रन्यथा श्रभ्यास पड़ जानेपर उसका सुधरना श्रसंभव नहीं तो कठिन श्रवश्य हो जाता है और जिसका उच्चारण श्रमुद्ध होता है उसके प्रभावमें पड़नेवाले तथा उसके दुरुषरित वर्णका श्रमुक्करण करनेवाले श्रन्य छात्रोंका उच्चारण भी विगड़ जाता है। श्रतः भाषाके श्रध्यापकका सबसे प्रधान कर्त्तज्य है कि वह उच्चारण श्रवश्य ठीक करा दे।

## बोलचालकी शिचा

## वार्त्तालाप

मनुप्य सामाजिक प्राणी है। उसे समाजमें अपनी स्थिति बनाए रखनेके िलये चार श्रादमियाँ से व्यवहार रखना ही पड़ता है। इस व्यवहार-त्रेत्रमेँ उतरकर उसे चार मित्र दस शत्रु भी बनाने पड़ते हैं, जीविकाके लिये अनोपार्जनभी करना पड़ता है। यह सारा प्रपंच रचने में उसे एक मात्र अपनी वाणीपर भरोसा करना पड़ता है। उसकी वाणी अर्थात् भाषा ही इन अवसरोंपर उसके अधिक काम आती है। भाषाका उचित प्रयोग पुराने शत्रुओंको मित्र बना देता है, उसीका कटु रूप गाढ़े मित्रोंको कट्टर शत्रु बना देता है। अवसरोपयुक्त भाषाके प्रयोगमें अभ्यस्त व्ययसायी एक वस्तु मोल लेनेके लिये आए हुए प्राह्कके हाथ चार वस्तुएँ वेँच देता है। इसके विपरीत खरी छुनानेवाले व्यवसायी दिन-भर बैठे मिक्खयाँ मारा करते हैं। भाषापर अधिकार रखनेवाले मनुष्य, हृदयपर राज्य करते हैं। वे जुब्ध जन-समृहको अपनी वाणीके बलपर भेड़ भी बना सकते हैं और अपने त्रोजस्वी भाषण्से सिंह बनाकर साम्राज्यका सिंहासन भी उलट सकते हैं। इँगलैण्डके प्रधान मन्त्री ग्लैड्स्टनकी वाणीमें वह शक्ति थी कि कभी-कभी महारानी विक्टोरिया भी भयभीत हो जाती थीं। कहा जाता है कि एक बार पार्लियामेण्टमें किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्नपर विचार हो रहा था। स्वयं प्रधान मन्त्री उसके प्रस्तावक थे। उन्होँने ऋपना प्रस्ताव इतने प्रभावशाली शब्दों में उपस्थित किया कि लोकमत उनकी स्रोर मुकने लगा। महारानी विक्टोरिया उस प्रस्तावके विरुद्ध थीँ। परन्तु उनमेँ विरोध करनेका साहस नहीं था। वे अनुभव कर रही थीं कि ग्लैड्स्टनकी

त्रोजमयी वाणीका विरोध करना गेरी शक्तिके वाहर है। त्रातः उन्हें बाध्य होकर कहना पड़ा कि प्रधानः मन्त्री श्रपना प्रस्ताव लिग्वकर दें. बोलकर नहीं।

#### माष्या श्रीर लेखन

उक्त उदाहरणसे लिखने श्रीर बोलनेका अन्तर स्पष्ट हो जाता है। लेखन मूक भापण है श्रीर भापण मौखिक लेखन। लिख हुए शब्द, चित्रके समान होते हैं जिनमें रूप, रङ्ग श्रीर शरीर तो होता है, पर प्राण नहीं। परन्तु बोले हुए शब्द हमारे व्यक्तित्वसे अनुरक्षित, हमारी भावनाश्रों अनुप्राणित, हमारी श्राँखों की चमकसे ज्योतिर्मय श्रीर हमारे हाथकी लहरों से गतिशील होते हैं। सवाक विचारों को भाषण कहते हैं श्रीर भाषण करनेका साधन भाषा है। भाषण अर्थान् बोलचाचलमें दो बातों का होना बहुत श्रावश्यक है। इसमें पहली बात है अर्थ-संक्रमण श्रीर श्रथ-संक्रमण श्रीर श्रथ-संक्रमण श्रीर श्रथ-संक्रमण श्रीर श्रथ-संक्रमण के समान ही महत्त्वपूर्ण दूसरी वान है प्रभावोत्पादन। जब हम किसीसे कुछ कहते हैं तो हमारा उद्देश्य यही रहता है कि श्रोता हमारी बातको सममे श्रीर उसपर हमारी बातका प्रभाव पड़े। ऐसी स्थितिमें भाषाका श्रथ-संक्रामक श्रीर प्रभावोत्पादक होना श्रावश्यक ही नहीं, श्रनिवार्श्य भी है। श्रतः श्रथ-संक्रमण श्रीर प्रभावोत्पादकता लानेके लिये भाषा श्रुद्ध हो, श्रवसरके श्रनुकूल हो. स्वरके साथ कही जाय, उसका एक-एक शब्द स्पष्ट कहा जाय, वह मधुर हो।

## भाषाकी शुद्धता

भाषाकी शुद्धताकी व्याख्या हम पीछे कर श्राए हैं। इसका तात्पर्य यही है कि हमारी बोलचालके शब्द समुचित रीतिसे लोकव्यवहार-सिद्ध, मुहाबरेदार तथा व्याकरण-सिद्ध हो। किसीके श्रानेपर हम कहते हैं—'श्राइए, पधारिए, श्रासन महण कीजिए।' यदि इसके बदले हम कहें—'श्राइए, कुर्सी पकड़िए', तो श्रनुचित ही कहा जायगा। यद्यपि श्रिहण कीजिए' का श्रर्थ 'पकड़िए' हो सकता है किन्तु लोक-विरुद्ध होनेके

कारण यह अशुद्ध प्रयोग है। व्याकरणकी अशुद्धि तो लोग पद-पद्पर करते हैं। पूर्वी संयुक्तप्रान्तमें 'ने' का त्रयोग बोलचालमें नहीं होता। वे कहते हैं—'राम द्रारथसे कहें'। न तो उन्हें उचित लिङ्गका प्रयोग ज्ञान है और न वे यह जानते हैं कि किस संज्ञाके साथ क्या विशेषण लगाना चाहिए। 'हमने दही खाई, हाथी आती है' आदि प्रयोग उत्तर-प्रदेशके पूर्वीय खंड और विहारमें बहुत मिलेंग। विदेशी शब्दोंका लिङ्ग-निर्णय भी अभीतक नहीं हो सका है। ऐसे शब्दों के लिये एक व्यापक नियम यही है कि विद्वान लोग जैसा प्रयोग करते हों वैसा ही प्रयोग किया जाय।

## सुरुचि श्रीर प्रभाव

शब्दोँ का समुचित चुनाव करते समय हमें इस वातपर ध्यान देना चाहिए कि हमारे चुने हुए शब्द प्रभावोत्पादक तो होँ पर कुरुचि न उत्पन्न करें। 'श्रवे, उटकपेंज, टाँचना, कचरकुट करना, भकोसना, वगचोँच, उल्लुका पट्टा, घमोच, घोँचू, करंटा, बाँगड़ू श्रादि शब्दोंका प्रयोग श्राष्ट्रिता सूचित करता है। कुछ लोग भाषामें प्राचीनताका पुट देनेके लिये ऐसे शब्दोंका प्रयोग कर बैठते हैं जिनका प्रयोग उठ चुका है जैसे 'पिंडतजी बोले' के स्थानपर 'पिंडतजी भाखते भए' कहना। स्पष्टतः 'भाखते भए' का प्रयोग ध्यंजनाकी दृष्टिसे बहुत उत्तम है पर ऐसे प्रयोगों में अत्यन्त सावधानी रखनी चाहिए। इसी प्रकार जब हम 'वे गिड़गिड़ाने लगे' के बदले 'वे गिड़गिड़ायमान हो गए' कहते हैं तो हमारा उदेश्य परिहासात्मक प्रभाव उत्पन्न करना ही होगा। पर किसी विद्यार्थों के कानमें इसकी भनक पड़ना भी श्रवाञ्छनीय है, श्रन्यथा वह इसीका प्रयोग करनेमें श्रधिक उत्पुकता प्रकट करेगा। इसके साथ ही, बोलनेके समय देश-काल-पात्रका भी विचार कर लेना चाहिए श्रर्थात् श्रवसर देखकर मुँह खोलना चाहिए। किसीके साथ समवेदना प्रकट करते समय चिल्ला-चिल्लाकर बोलना उसी प्रकार श्रनुचित है जैसे किसीपर श्रत्यन्त कुद्ध होकर उसके कानमें धीरेसे प्रकार श्रनुचित है जैसे किसीपर श्रत्यन्त कुद्ध होकर उसके कानमें धीरेसे प्रकार श्रनुचित है जैसे किसीपर श्रत्यन्त कुद्ध होकर उसके कानमें धीरेसे

कहना—'मैँ हुम्हेँ मार डालूँ गा।' बोलते समय मुस्वरता श्रीर भावानुसार वाणीके चढ़ाव-उतारपर भी ध्यान रखना चाहिए। इसके श्रभावमेँ भाषण तो नीरस श्रीर प्राणहीन हो ही जाता है, श्रोतापर भी उसका कुछ प्रभाव नहीँ पड़ता।

यही देखकर श्रेष्ठ मनीपी प्लुतार्कने कहा था कि 'तुम बात तो वहीं करते हो जो तुम्हें कहनी चाहिए पर उस ढंगसे नहीं कहते जिस ढंगसे कहनी चाहिए।' आज भी प्लुनार्कका उक्त कथन तथ्य-हीन नहीं हुआ है। हम किसी प्रकार बोल भर लेते हैं। बोलनेका ढग तो हम आज भी नहीं जानते। विचार किया जाय तो बोलनेमें दो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती हैं—एक अच्छा विपय, दूसरे अच्छा ढंग। अच्छे ढंगसे बोलनेका तात्पर्य्य है स्वाभाविक ढंगसे बोलनो । स्वाभाविक ढंगसे बोलनेका अभ्यास ढालनेके लिये आवश्यक है कि बात हदयसे निकले। जन्दनके विशप प्रोटियसने जब प्रसिद्ध अभिनेता विटार्टनसे पृछा कि 'तुम इतना अच्छा अभिनय कैसे करते हो?' तो उमने कहा—'इमलिये कि मैं इसे हदयसे करता हूं।'

## प्रभावोत्पादकता

प्रसिद्ध शिचाशास्त्री श्रीर देशभक महामना मालवीयजीके मुँहसे एक-एक शब्दे मोनीकी भॉ ति निकलते थे। इसका ताल्पर्य यही है कि प्रन्येक श्रचर श्रुद्ध श्रीर प्रत्येक शब्द उचित ध्वनिके साथ निकलकर श्रोताके हृद्यपर टंकण-यन्त्रके श्रच्यके समान छपता चला जाना था। जो मधुर वक्ता होते हैं उनके विचारों का ही हमें केवल श्रानन्द नहीं मिलता, उनकी वाणीका भी हमपर यह विचित्र श्रवणीय प्रभाव पड़ता है कि हमारा हृद्य खिल उठता है श्रीर कान उनकी वाणी सुननेके लिये सालायित हो उठते हैं। ऐसी ही वाणीवालेके लिये लोग कहते हैं—

'किसीकी झाँखमेँ जादू तेरी ज़वानमेँ है' यही वाणीका मोती बरसाना है, यही मुँहसे फूल फड़ना है।

#### मधुरता

इस सम्बन्धमें त्रान्तिम बात है मधुरता। यही वशीकरण मन्त्र है।
ऐसी बानी बोलिए, मनका श्रापा खोय।
श्रापहुको सीतल करें, श्रोरो सीतल होय॥
तुलसी मीठे वचनतें, सुख उपजत चहुं श्रोर।
बसीकरन इक मन्त्र है, परिहर वचन कठोर॥

## भाषणमें पद्धता प्राप्त करनेके उपाय

भाषण्में पदुता प्राप्त करानेके लिये शिद्या-शास्त्रियोंने निम्नलिखित उपायोंका निर्देश किया है—

- १. शिष्टजन-संसर्ग कराना।
- २. कज्ञामेँ विभिन्न श्रवसरोँ के योग्य बोलचालके पाठौँवाली पुस्तकोँकी सहायतासे श्रभ्यास कराना ।
  - ३. मौखिक रचनाका अभ्यास कराना।
  - ४. नाटक-द्वारा।
  - ४. वार्त्तालापके स्वाभाविक अवसर देना।

इनमें से प्रथम तो सहज श्रीर स्वामाविक है। मले घरोँ के बच्चे स्वभावतः मिष्टभाषी श्रीर शिष्ट होते हैं। िकन्तु विद्यालयमें प्रायः श्रनेक संस्कारों में पले हुए बालक श्राते हैं श्रतः उनका भाषा-संस्कार ठीक करानेके लिये सुवक्ताश्रोंको बुलाकर उनसे विभिन्न विषयों पर भाषण कराने चाहिएँ श्रीर छात्रोंको ऐसे श्रवसर देने चाहिएँ कि वे सुवक्ताश्रों श्रीर मृद्भाषियों के साथ श्रधिकसे श्रिष्टक वार्त्तालाप कर सके ।

#### शिष्ट भाषा

सच पूछिए तो राजसभाभेँ जानेवालोँ तथा भलेमानुसोँ के यहाँ बैठक लगानेवालोँको शिष्ट भाषा और व्यवहार-भाषा अत्यन्त शीघ्र आ जाती है, किन्तु बेचारा अध्यापक ऐसी स्थिति तबतक उत्पन्न नहीं कर सकता जबतक गुरुकुल-शिज्ञा-प्रणाली हमारे देशमें अनिवार्य्य नहीं हो जाती ।

कॉन्वेयट स्कूलों तें पढ़नेवाले विद्यार्थियों की श्राँगरेजी श्रच्छी होनेका कारण यहाँ की कलाका पढ़ाई नहीं, वरनं वहाँ का ट्यावहारिक वातावरण है। श्रातः प्रत्येक विद्यालयके सभी श्रध्यापकोंका कर्तच्य है कि केवल कलामें ही नहीं, वरन कलाके वाहर तथा छात्रावासमें भी वे उचित, ग्रुड, लोक-ज्यवहारसिद्ध तथा मधुर भाषाका ही प्रयोग करें श्रीर छात्रों के श्रधिकाधिक सम्पर्क में श्राकर उनमें भाषाका संस्कार हढ़ करें।

#### अवसरानुकूल माषा

विभिन्न श्रवसरों के योग्य भाषाका श्रभ्यास कहा हैं कराने के लिये श्रत्यन्त व्यवस्थित वार्त्ता-पुस्तकों (कन्वसेंशनल रीडर्स) तथा चतुर श्रम्यापकों की श्रावश्यकता है। श्रभीतक हमारे शिक्षा-साहित्यमें ऐसी व्यवहार-शिक्षक पोथियों का सर्वथा श्रभाव है। यदि विचक्षण भाषा-पटु विद्वानों की लिखी हुई कोरे साहित्यिक लेखकों या संग्रह-कर्त्ता श्रों की लिखी नहीं पुस्तकें प्राप्त हों तो कन्नामें भी संवाद-पाठों के द्वारा शुद्ध सम्भापण्की शिक्षा दी जा सकती है। इसके लिये विशेष प्रकारकी संवाद-पुस्तकें या वार्त्ता-पुस्तकें प्रस्तुत करानी चाहिएँ जिनमें इस प्रकारके पाठ हों —

[ रमेशकी अध्ययनथालामें उसका मित्र सुरेश प्रवेश करता है ] सुरेश — ( अत्यम्त नम्न स्वरमें ) भीतर आ सकता हूँ ?

रमेश—( उठकर, हाथ जोड़कर, आगे बढ़कर स्तेह्से ) आहए, आहए, खुरेशजी ! नमस्कार ! आहए पथारिए ! ( पीठासनकी ओर संकेत करता है ।)

सुरेश-( इाथ जोड़कर ) नमस्कार ! ( बैठ जाता है । )

रमेश-कहिए, किथरसे शुभागमन हुआ !

सुरेश — घरसे ही तो आ रहा हूँ।

रमेश—( पान-इलायची देते हुए ) सब कुशल ?

सुरेश-हाँ, सब कृपा है । ( पान-इलायची लेकर ) धन्यवाद !

रमेश-कहिए, कैसे कष्ट किया ?

सुरेश-वहुत दिनोंसे भापका समाचार नहीं मिला था इसिलये कुराब-

संगत लेने चला श्राया था।

रमेश- ( हाथ जोड़कर ) बढ़ी कुर्या की ।

सुरेश-कहिए, कैसी पढ़ाई चल रही है ?

रमेश-ठीक ही है।

सुरेश-( उठते हुए ) अन्छा, तो आज्ञा हो।

श्मेश-( उठते हुए ) कुछ जलपान तो करते जाइए ।

सुरेश-फिर कभी आऊँगा ( मुस्कराकर हाथ जोइते हुए ) नमस्कार !

रमेश-( द्वार-तक पहुँचाकर, हाथ जोड़कर ) फिर पधारिएगा । अच्छा ?

सुरेश—( जाते हुए ) श्रच्छा ।

इसी प्रकार पुस्तकोँ में विभिन्न अवसरों श्रीर स्थानों के अनुकूल बार्त्तालापका संग्रह करके छात्रों के लिये दे देना चाहिए।

## मौखिक रचना

मौिखक रचना तो लिखित रचनाका प्रारम्भिक स्वरूप मात्र है। वह भाषण-पटुता प्राप्त करानेमें अवश्य ही अधिक सहायता दे सकेगा। इसका विवेचन रचना-शिच्चणके साथ किया जायगा।

#### नाटकका महत्त्व

भाषण-शिचाके लिये नाटक बड़ा महत्त्वपूर्ण साधन है। रङ्गशाला ही वह उपयुक्त स्थल है जहाँ कोई भी व्यक्ति अवसरोपयुक्त भाषाके साथ-साथ उसे व्यक्त करनेका—भावको उचित रूपसे प्रकट करनेका—ढंग सीख जाता है, उसकी वाणी सध जाती है, गला मेंज जाता है, फेफड़े अपनी शक्तिका उपयोग करना जान जाते हैं और ध्विन उत्पन्न करनेवाले सब यन्त्र अपनी मर्यादा समक्त लेते हैं। अतः स्कूलों में भाषण तथा बोल-चालकी उचित शिचा देनेके लिये रङ्गशालाकी शरण अवश्य लेनी चाहिए। आज-कल प्रत्येक विदेशी विद्यालयके भवनमें रङ्गशाला अत्यन्त आवश्यक रूपसे बनाई जाती है जहाँ प्रति सप्ताह छात्रोंकी ओरसे कुछ न कुछ नाट्यायोजन होता ही रहता है। इसलिये यह आवश्यक नहीं

है कि वहाँ त्यावसायिक रङ्गणालाकी सारी सामित्रयाँ प्रस्तुत हों। एक सीध-सादे मद्भाग नतीं के समीन प्रवेश और प्रस्थानके साथ मुन्द्र भावपूर्ण मंत्राद कराकर भी इस लदयकी सिद्धि की जा सकती है। इससे करठ खुलता है, साहस बढ़ता है, भिभक भाग खड़ी होती है। वान्युद्धमें श्राभिनेताको कोई परास्त नहीं कर सकता। वह सैकड़ों, सहस्त्रों, लाखोंके सामने तनकर खड़ा हो जायगा और उसकी वाणीके उतार-चढ़ावके साथ-साथ जनसमह कभी हैंसीसे लोटपोट होगा और कभी ऑमुऑकी जलधारा वरसावेगा। वोल-चाल सिखानेका यही उद्देश्य है, यही इच्छित फल भी है।

#### वार्त्तालापके स्वाभाविक अवसर

श्रनुकरण श्रीर श्रभ्यासके द्वारा ही बोलचालकी शिचा ठीक होती है। श्रतः श्रभ्यागतोंका श्रादर-सत्कार करने तथा सभा श्रादिकी योजना करनेके श्रवसर देकर वालकेंको स्वाभाविक रूपसे भाषा-संस्कार करनेका श्रवकाश देना चाहिए।

## बोल-चालकी शिचाके उद्देश्य

बोलचालकी शिचाके चार उद्देश्य हैं-

- (१) छात्रोँको इस योग्य बना दिया जाय कि उनसे जो प्रश्न किया जाय उनका वे ठीक, गुद्ध तथा पूर्ण वाक्यमेँ उतना ही उत्तर देँ जितना अपेचित, आवश्यक और सगत हो।
- (२) यदि कोई भी बाहरका अपरिचित व्यक्ति आकर बालकसे उन विषयोँ, वस्तुओँ या अनुभवेंगर वार्तालाप करना चाहे जिनका बालकको परिचय है तो बालक उचित वाणीके संस्कार-द्वारा, अत्यन्त संयत, मधुर तथा शुद्ध भाषामें सक्रम, संगत तथा युक्तियुक्त शैलीमें बातचीत चला सके और अपना संपूर्ण अनुभव स्पष्ट रूपसे दूसरों के सन्मुख व्यक्त कर सके।
  - (३) बालकको किसी भी विषयमेँ किसी प्रकारकी शंका उठ खड़ी।

हो तो वह स्पष्ट रूपसे दूसरेके सन्मुख अपनी शंका और शंकाके कारण प्रकट कर सके।

(४) बालकने स्वयं जो देखा, सुना, पढ़ा या अनुभव किया हो उसे अपनी आलोचना या टिप्पणीके साथ स्पष्ट रूपसे दूसरोंको बता सके और अपने अनुभव या विचारका तर्कपूर्ण, सकारण प्रतिपादन और समर्थन तथा सकारण, मधुर ढंगसे, प्रतिपत्तीको बिना रुष्ट किए विपत्तीका विरोध कर सके।

इन चारोँ बातोंका उचित शिक्षण, नाटकके प्रयोग-द्वारा सरलतापूर्वक किया जा सकता है किन्तु अध्यापकोंका यह भी कर्त्तव्य है कि वे नाटक कराकर ही उसकी इतिश्री न समभ लें वरन नाटकीय संवादको सफल बनानेके लिये उचित निर्देश भी दं। इस सम्बन्धमें आगे 'नाटक पढ़ानेके उद्दर्य तथा शिक्षण-विधि' शीर्षक अध्यायमें विस्तारसे विवेचन किया जायगा।

## लिपिकी समस्या

## लेखन क्योँ ?

#### भावाभिन्यक्तिके साधन

मनुष्यके पास भाव प्रकट करने के तीन साधन हैं। वह बोलकर, लिखकर या संकेतसे अपने हृदयका भाव प्रकट कर सकता है। उक्त तीनों साधन मनुष्यके बुद्धि-विकासका क्रम सूचित करते हैं। प्रागैतिहासिक कालमें जब मानवता वन-वृत्तों के हिं होलेपर मूलती थी, कन्द-मूल-फल ही मनुष्यके लिये पद्स व्यञ्जन था, उस समय मनुष्यकी मूक भाषामे शारीरके विभिन्न अंग ही वर्णमालाका काम करते थे। उस समय हम संकेतों और कुछ अस्पष्ट ध्वनियों से ही अपना सारा काम चलाया करते थे। धीरे-धीरे हम तुतला-तुतलाकर बोलने लगे। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि आज भी बोलने और लिखनेके साथ-साथ संकेतसे काम चलानेकी कला हमें उन्हीं पूर्वजों से उत्तराधिकारमें मिली है। बड़े होनेपर हमारी तुतलाहट भी छूटी और हम स्पष्ट शब्दोबारण करने लगे।

## लिखावट कैसे चली ?

हमारी धरती मन जङ्गलीपनकी नींदसे ऋँगड़ाई लेकर, ऋाँखें मलकर जभाकर जाग उठी तब उसके बच्चों ने जो बहुतसे भले काम किए उनमें एक था लिखनेका ढङ्ग निकालना। पर यह काम मन बहलाने-भरके लिये ही नहीं किया गया था। उन्हें मख मारकर इस काममें हाथ डालना पड़ा। पौ फटी, सुरज निकला, दोपहर हुई, दिन ढला। पर इन्हीं चार पहरों में न जाने कितनी बार वे जूम जाते थे। कल्लनका घड़ा कहीं जल्लनके घड़ों में पहुँच गया तो बस महाभारत हुआ समको। कल्लनके घड़ेपर मोती तो टॅके नहीं थे कि लाखों में घरा हो, कोई पहचान ले। घड़े-घड़े एकसे। वे दरबारी चाल-ढाल तो जानते न थे। बस पहले मौं हैं तनतीं, फिर डंडे तुलते और बात बातमें सिर फूट जाते, बर्मियाँ चलने लगतीं। पलक मारते-मारते घरती लाल हो उठती। पर धीरे-धीरे उन लोगों ने सोचा कि अपनी कोई पहचान बना लें, तब तो टंटा ही जातां रहे। बस एक-एक टोलीने अपनी-अपनी अलग-अलग पहचान बना ली और अपने डंगर-ढोर, कपड़े-लत्ते, लोहे-लक्कड़ सबको आँक दिया। यहीं तक नहीं, उन्हों ने अपने घरके बुढ़े-बच्चे, छोटे-बड़े, सब र यह पहचान लगा दी।

फिर जङ्गलमें घूमते-घामते सैकड़ों जड़ी-बूटियाँ, पेड़-पोंधे, बेल-पत्ते उन्हें मिलते। उनमें से कोई उनकी खाँसी हरता, कोई उनकी श्राँखोंकी ललाई काट देता। श्रव इनमेंसे किसे-किसे वे मनकी कोटरियोँम तहा-तहाकर रखते। उन्हों ने इन पेड़-पोंधों के नाम रक्खे श्रोर सबके लिये चिह्न बना डाले।

फिर जब एक-एक भुण्डके लोग दूर-दूर जा बसे, दो भाइयों के बीच कई कई कोसका बीच पड़ गया, तब उन दूर बैठे हुए भाई-बन्दों, गोती-नातियों, हेली-मेलियों से लेन-देन, काम-काज, कीनबेंचका व्यवहार रखनेके लिये भी उन्हें लिखावटका आसरा लेना पड़ा।

जब इन सब बातों ने उन्हें लिखनेका ढक्क चलानेके लिये बेबस कर दिया तब उन्हों ने आड़ी-तिरछी लकीरोंसे एक लिखावट बना ली। उससे उन्हों ने अपने घर-बारका काम तो चलाया ही, साथ ही इन्हीं लकीरों में वे अपने गीत भी लिखने लगे। पर हाँ, बहुत शिनों उक इने-गिने लोग ही थे जो लिखना सीखते थे और लिखा हुआ बाँच सकते थे। ऐसे लोगोंभर अपद लोग बड़ा अचरज करते और सममते कि 'ये लोग जोगी हैं, भूतोंसे खेलते हैं।'

देखा जाय तो सबसे पुरानी लिखावट पत्थरीँपर लिखे हुए कुछ बेनुके, बेढङ किरम-काँटेभर ही हैं। गुनी लोग यह मानते हैं कि पत्थरकी इन लिखावटोंको पहले किसी लिखेयेने मट्टी, गेरू या सेलखड़ीसे पाटीपर लिख ढाला होगा श्रीर फिर किसी काला अच्छर भेंस बराबर' सममन्तेवाले पथरकटने श्रीनी लेकर उस लिखावट-को गहरा खोद ढाला होगा श्रीर फिर तो पत्थर, लकड़ी, काग़ज, कपड़े समीपर लिखने होँगे।

#### ध्वनिके प्रतीक

उक्त अवस्था बहुत दिनोंतक वनी रही। फिर समभदार होनेपर हम मनुष्यों ने लिखनेका प्रयत्न करना आरम्भ किया अर्थात ध्वनिकी प्रतीक रेखाओंका आविष्कार किया। इतने बड़े आविष्कारके अनुरूप उपकरणोंका हमारे पास सर्वथा अभाव था। अस्राँ में गोलाई, सुदौलपन आदि लानेका हमारे पास कोई साधन नथा। हम किसी प्रकार उल्टी-सीधी रेखाएँ खीँचकर वर्णमालाके अभावकी पूर्ति करने लगे। धीरे-धीरे श्रावश्यक उपकरणं प्रस्तुत हुए श्रीर फलस्वरूप उन्हीँ उल्टी-सीधी रेखाओं ने आज हमारी वर्णमालाके सुन्दर, सुडील अचरी का रूप धारण किया। त्राज लिखने-पढ़नेका व्यापक प्रचार हो गया है इसलिये चाहे हम लिखावटको कोई महत्त्व न देँ पर इससे इसके श्राविष्कारकी महत्ता तिल भर भी कम न होगी। आज भी मनुष्यकी असभ्य और आदिम अवस्थाके प्रतिनिधि जङ्गलियोँ के लिये, लिखावट किसी जादूसे कम नहीं है। उनके लिये आज भी यह एक पहेली ही है कि कहीँ पर कोई मनुष्य देढ़ी-सीधी रेखाओं-द्वारा अपने मनकी बात कैसे बता देता है और दूसरा मनुष्य उन्हीँ रेखाओं-द्वारा उसकी सारी बातेँ कैसे समम लेता है। इतना ही नहीं, उन्हें बाँचकर भी कोध, प्रेम, करुणा श्रादि भाव वैसे ही क्यों उमझ

पड़ते हैं जैसे देख या सुनकर । ऐसी स्थितिमे 'ऐसी वानी बोलिए' वाले दोहेके साथ 'ऐसा लेख न कीजिए' भी बढ़ा दिया जाय तो बुरा न होगा।

#### लेखनका महत्त्व

कहनेका तात्पर्य्य यह है कि लिखावटकी शिचाका भी भाषा-शिचणमें श्रपना विशेष स्थान है। हमारे यहाँ श्रॅंगरेजों के श्रागमनके पहलेतक 'लिखना' सिखानेपर बहुत ध्यान दिया जाता था। यहाँ लिखनेका अनिप्राय लिखित रचनासे नहीँ वरन् सुडौल श्रौर सुन्दर लिखावटसे है । इस श्रथेमें लिखनेका प्रयोग ही चित्र-लेखनसे आया है। चित्र खीँचना और चित्र लिखना पर्यायवाची त्रयोग हैं। अपढ़ हिन्दू आज भी 'लिखना' शब्दका व्यवहार चित्रलेखनके ही अर्थमें करते हैं। वे ब्याह-बारातके अवसरपर अपने घरमें गरोशजीका चित्र बनवाते नहीं वरन 'लिखना रखवाते' हैं। इसीसे समभा जा सकता है कि हमारे यहाँ लिखना केवल काराजपर कलम घसीटना नहीं था, वरन् चित्र-लेखनके समान कलात्मक वर्ण-विन्यास करना था। फारसीमें अत्यधिक सुन्दर और सुडौल अत्तरों को नस्तालीक कहते हैं। किसी समय नस्तालीक अशर्कियों के मोल विकता था। इसके विपरीत शिकस्त, फारसी लिपिकी वह लिखावट है जो खुरीट पढ़नेवालों के भी दाँत खट्टे कर देती है। यह घसीट लिखावट कभी-कभी लिखनेवाले भी नहीं पढ़ पाते। हमारी श्रदालतों में श्रॅगरेजों के प्रस्थान करनेतक इसी लिपिका प्रचार था, जिसकी कृपासे आएदिन आमकी इमली श्रीर इमलीका श्रंगूर हुआ करता था श्रीर परम वैज्ञानिक नागरी लिपि. इस अप्राकृतिक शिकस्तके द्वारा नित्य अपमानित की जाती थी। किन्तु स्वतन्त्र होते ही समभदार भारतीय नेता आँ ने देवनागरी की सर्वश्रेष्ठता समम ली श्रीर स्वतन्त्र भारतने भी देवनागरीको ही राजलिपि स्वीकार कर लिया है। यह दुःख है कि कुछ सम्प्रदायवादी लोग अभीतक फारसी लिपिके प्रचलनका पुराना राग अलाप रहे हैं किन्तु हमें विश्वास है कि उनके सारहीन तकीं से अब कुछ होता जाता नहीं।

मुद्रग-यन्त्रसे हानि

मुद्रण-यन्त्रों के श्राविष्कारने लेखन-कलाकी हत्या कर डाली। प्रदर्शनियाँ में आए हुए पुराने लेखों के सराहनीय संप्रहें के देखनेसे प्राचीन समयका विचित्र लेखन-कौशल हमारी श्राखेँ खोल देता है। विभिन्न श्राकारके छापेकं श्रदारों में भी वह सीन्दर्य, वह ममाकारता श्रीर समरूपता देखनेका नहीँ मिलती जो उन कलाविद लेखकेँकी लिखावटम मिलती है। एक चावलके ऊपर सुईसे खुदे हुए एक पूरे श्लोकमें एक भी अत्तर अग्रद्ध या विकृत नहीं मिलता। पोस्टकार्ड जितने बड़े काराजपर लिखी हुई पूरी श्रीमद्भगवद्गीताका न तो एक भी ध्यत्तर विगड़ा मिलता है न अशुद्ध, न कोई अचर पंक्तिच्युत है, न श्लोक रेखाच्युत। एक-एक अत्तर तारमें परोए मोतीके समान स्वच्छ और स्पष्ट जान पड़ता हैं। उस कलाके दर्शन मात्रसे वाणी स्तंभित हो जानी है। उस लेखन-कलाकी पवित्र, त्रालोकमयी, सौन्दर्यमयी चित्रशालामें भुद्रण-यन्त्रके प्रवेश होते ही लेखन-कलाको साँप सूँघ गया, काठ मार गया। धड़ाधड़ साहित्यका अम्बार तो लगने लगा पर वैसा ही-गुदड़ीकी शोभा बढ़ानेवाला। परिएाम यह हुआ कि सैकड़ाँ सुलेखक अपनी कोमल कलामय उँगलियाँ लिए-दिए पेटकी ज्वालासे विज्ञानको कोसते हए संसारसे चल वसे । मुद्रणयन्त्रने हमारी कला-विकासिका बुद्धिको निश्चेष्ट कर दिया। हमने लेखन-कलाके ललित विलासका चिन्तन भी छोड़ दिया। इस व्यापक उदासीनताका घातक परिगाम यह हुआ कि अनभ्यस्त, बहुधन्धी, श्रसावधान तथा श्रालसी हाथौँ में पड़कर हमारी लिपि विगड़ती चली गई। हमारी लिपिका वह अलौकिक गौरव लुप्त होने लगा कि वह रुद्ध लिखी श्रीर पढ़ी जा सकती है। श्रॅंगरेजीकी देखादेखी नागरीमें भी घसीट लिखनेकी प्रवृत्ति श्रॅगरेजी पढ़े-लिखे लोगों में बल पकड़ती जा रही है। ये लोग अपना नाम-तक नागरीमें ऐसे बुरे ढंगसे लिखते हैं कि उसका एक अत्तर स्पष्ट नहीं होता। एक न्यायकर्त्ताके विषयमें प्रसिद्ध है कि वह तीन प्रकारसे लिखता था: एक तो वह स्वयं पढ़ सकता था, दूसरा केवल

उसका सहायक लेखक पढ़ सकता था और तीसरेको वे दोनोँ नहीँ पढ़ सकते थे। अतः, यदि घसीट लिखनेकी प्रवृत्ति शीव्र न रोक दी गई तो हमारी लिपिकी वही दुर्दशा और दुर्नामता होगी जो आज फारसी लिपिकी हो रही है। राष्ट्र-लिपि

लिपिका प्रश्न उठते ही समुचित राष्ट्रिलिपिके चुनावकी समस्या भी सामने आ खड़ी होती है। राष्ट्रभाषाके समान राष्ट्र-लिपिका प्रश्न भी कम महत्त्वका नहीँ है। यद्यपि राष्ट्रभाषा हिन्दीकी राष्ट्र-लिपि देवनागरी स्वीकृत हो गई है पर हमारे यहाँ इन दिनोँ प्रत्येक काममें टाँग अड़ानेकी प्रवृत्तिने राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपिके प्रश्नोंको लेकर एक बखेड़ा-सा खड़ा कर रक्खा है और अब भी कुछ लोग फारसी लिपि चलाए रखनेके पच्चपाती हैं। लिपियाँकी चार अवस्थाएँ

विद्वानों के अनुसार लिपियों की निम्नोक्त चार अवस्थाएँ हैं —

- (१) ब्राइडियोग्रैफिक विचार-लिपि ।
- (२) पिक्टोप्रैफिक चित्रलिपि।
- (३) सिलेबिक अन्तर-(सस्वर) लिपि।
- (४) अल्फाबेटिक प्रतीकात्मक लिपि।

इन चार अवस्थाओं का विकास भी वे इसी क्रमसे मानते हैं। १. विचार-लिपिमें एक-एक विचारके लिये एक-एक चिह्न आता था। यदि उन्हें यह कहना होताथा कि 'मैं जा रहा हूँ' तो वे एक चिह्न बनाकर उसे व्यक्त कर देते थे। २. चित्र-लिपिमें एक-एक पदार्थके लिये एक-एक चित्रका प्रयोग होता था। यदि उन्हें 'घोड़ा' लिखना होता था तो वे घोड़ेका चित्र बना देते थे। उक्त दोनों प्रकारकी लिपियाँ आज भी संसारकी असंस्कृत जातियोँ में प्रचलित हैं। ३. 'अच्चर-लिपि' (सिलेबिक स्किप्ट) की तृतीय अवस्था मानी जाती है। कुछ विद्वानों का कथन है कि भारतीय लिपि वस्तुतः सिलेबिक स्क्रिप्ट है क्योंकि भारतीय लिपियोँ के चिह्न एक-एक ध्वनिके प्रतिनिधि न होकर एक-एक अच्चर या सस्वर व्यंजन-ध्वनि या

लयान्वित (सिलेबिल्) के प्रतिनिधि हैं। उनका कहना है कि हम बबाँका जो 'क स्व ग' सिखाते हैं वे वस्तुतेः एक-एक स्वतन्त्र ध्विन नहीं हैं वरन् एक-एक सिलेबिल् अर्थान् सस्वर न्यंजन, लयान्वित (क्+श्र) हैं। किन्तु वे लोग भूल जाते हैं कि लयान्वित (सिलेबिल) किसी शब्दकी ध्विनयों का वह लघुतम समूह है जो एक मटकेमें बोला जाता है जैसे 'संसार' शब्दमें दो लयान्वितयाँ हैं—'सम्' श्रोर 'सार', किन्तु इसमें अत्तर तीन (सं, सा, र) हैं और ध्विनयों हैं छह (स्+श्रं + स्+श्रा + र्+श्र)। ४.चतुर्था वस्था प्रतीकात्मक वर्णमालाकी समभी जाती है जैसे यूनानी या रोमन वर्णमाला। इन वर्णमालाश्रोंमें एक-एक वर्ण एक-एक ध्विनका प्रतीक है जैसे 'एन' केवल 'न' का ही प्रतीक है।

#### मतका समीच्या

इन चारोँ अवस्थाओं की कल्पना करनेवाले प्रधानतः पाश्चात्य विद्वान् ही हैं। उन्हों ने अपनी वर्णमालाकी अवस्था पूर्ण विकसित सिद्ध करनेके लिये अपनी सुविधाके अनुकूल कल्पना कर ली और उस अवस्थाका नाम भी यूनानी वर्णमालाके 'अल्का, बीटा'के अनुसार 'अल्काबेटिक' रख लिया। उनके सिद्धान्तके अनुसार नागरी वर्णमाला अभी उस विकसित अवस्थातक नहीं पहुँची है जिस अवस्थातक 'यूनानी' या 'रोमन' वर्णमालाएँ। किन्तु कोई भी निष्पन्न विचारशील व्यक्ति उनकी युक्तिको तर्ककी कसौटीपर कसकर युक्ति-संगत नहीं कह सकता। उक्त मतसे नागरी लिपिकी वैज्ञानिकताका निराकरण न होकर उसकी पृष्टि ही होती है क्यों कि उनके यहां वर्णों के नाम दूसरे होते हैं आर उसके द्वारा बोध दूसरेका होता है। यूनानीके A अन्तरका नाम है 'अल्का' और वह काम करना है 'अ, आ, ए, ऐ' आदिका, B अन्तरका नाम है बीटा और वह प्रतीक है 'व' ध्वनिका। इसका परिणाम यह होता है कि बालकोंको पहले तो वर्णों के नाम रटने पड़ते हैं और उदनन्तर यह स्मरण रखना पड़ता है कि वह कहाँ किस ध्वनिका प्रतीक

होता है। पर नागरी लिपिकी विशेषता सर्व-प्रसिद्ध यही है कि हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। हमारे यहाँ 'अ' अच्चरका नाम भी 'अ' है और वह काम भी 'अ' का ही करता है। अतः बालकों को दो बार परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान देने की वात है कि 'सी' कहकर उसे 'क्' का प्रतीक समम्भना, 'जी' कहकर उसे 'ग्' का प्रतीक समम्भना बचों के लिये तो कठिन है ही पर देखने-सुनने में भी कितना अवैज्ञानिक, असंगत और अयुक्त प्रतीत होता है।

#### रोमनका पच

कुछ बिद्रानोँका कहना है कि नागरीको अन्तरावस्थासे निकालकर प्रतीकावस्थामें लानेके बदले हम 'रोमन' लिपि ही क्यों न स्वीकार कर लें। पर रोमन लिपिको वे दूसरी प्रकारसे स्वीकार करना चाहते हैं। उनका कथन है कि रोमनके 'ए, बी, सी' आदि अचरोंको 'ए, बी, सी' आदि न कहकर 'ख्र' ब, स' कहा जार्य ख्रीर रोमनमें 'ट ठ' र्या 'शं आदि जो ध्वनियाँ, नहीं हैं उनके लिये नये चिह्न बना लिए जाया। इस प्रकार रोमन लिपिको संशोधित, परिवर्त्तित श्रीर परिवर्द्धित करके तथा उनके वर्णींको नागरी नाम प्रदान करके उसे अपना लिया जाय । इस प्रकार वे समभते हैं कि जो नई वर्णमाला निर्मित होगी वह सब दोपों से मुक्त होगी। पर उन्होँ ने जिस प्रकार दोप-परिहार करना चाहा है वह व्यर्थ हैं।जिस श्रज्ञरत्व (सिलेबिक) दोषको हटानेके लिये उक्त परिवर्त्तनकी आवश्यकता पड़ी है, वह दोष ज्योँका त्योँ रह जाता है। 'अ' 'व' 'स' पढ़नेपर भी यह वर्णभाला 'सिलेबिक' ही रह जायगी क्योँ कि किसी स्वरके बिना, व्यंजनका उचारण ही असंभव है। यदि यूनानी या रोमनके सभान प्रतीकात्मक लिपि बनाते हैं तो प्रतीकका नाम, प्रतीककी ध्वनि ख्रौर प्रतीकबोध्य ध्वनि तीन बातें स्मरण करनी पड़ती हैं। इतनेपर भी 'ब' के लिये अन्तरका नाम 'बी' रखकर ईकारका सहारा लेना पड़ता है। अतः यही उचित है कि एक ही प्रकारके 'ऋ' स्वरके योगसे पूरी वर्णमालाके श्रव्हरोँ का उचारण किया जाय । हमारे यहाँ संस्कृतमेँ लघुसिद्धान्त-कौमुदी पढ़नेवाला छात्र भी

जानना है कि व्यञ्जनाँ में लगा हुआ 'श्र' (श्रकार) केवल उच्चारणकी मुविधाके लिये ही है—'हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः'।

## लिपि-विकासकी पाँचवीँ अवस्थामेँ नागरी

हम नागरीकी इस अन्तरत्वकी स्थितिको कोई दोप नहीं मानते क्यों कि हम नागरी वर्णमालाको अन्तरात्मक (सिलेबिक) न मानकर घ्वन्यात्मक (फोनेटिक) मानते हैं और इसीलिये हम नागरीका स्थान उपर्यु क चार अवस्थाओं के अनन्तर विकसित वर्णमालाकी पाँचवीं ध्वन्यात्मक (फोनेटिक) अवस्था मानते हैं। अर्थात् हम बातचीतमें जितनी स्वर-संश्रिष्ट या स्वर-विश्रिष्ट ध्वनियाँ निकालते हैं वे सब अलग-अलग प्रतीक लेकर नागरीमें लिखी जाती हैं। यही उसके विकासकी पूर्णताका लन्न्या है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही हैं कि नागरी अन्तरों के नाम और उन्नारण दोनों एक ही होते हैं। संसारमें प्रचलित अन्य लिपियों में यह बात नहीं पाई जाती। उनमें अन्तरकी संज्ञा कुछ, और उसका उन्नारण कुछ और ही हुआ करता है जैसा लातिन, यूनानी और अर्खी आदि प्रमुख प्रचलित लिपियों में प्राप्त है। अतः संसार भरकी सब लिपियों में देवनागरी ही पूर्ण तथा सर्वोत्छ्य लिपि है क्यों कि १ यह अपनी पूर्णता-तक पहुँच चुकी है, २. इसमें अन्तरके नाम और उच्चारण दोनों एक हैं, ३. जो लिखा जाता है बही पढ़ा जाता है, और ४. लिखनेमें सरल हैं।

## अन्य लिपिये। के दोष

रोमनमें यदि श्रह्मरका नाम 'ए' है तो उसका उचारण विभिन्न परिस्थितियों में श्र शा ए ऐ तथा श्री होगा; स्कौलर (Scholar: विद्वान) में a = श्र; चार्टर (Charter: विधान) में a = श्र; मेड (made: बनाया) में a = ए; मैन (man: मनुष्य) पें a = ऐ; टौक (Talk: बातचीत) में a = श्रो। वहाँ श्रद्धारकी संज्ञा होगी बी, परन्तु वह पढ़ा जायगा ब। उक्त वर्णमाला श्रॅंगरेजीमें श्राकर श्रीर भी दोषपूर्ण

हो जाती है। एक ही रूपरेखा होते हुए भी उसके उचारएभेँ इतना बड़ा अन्तर आ जाता है कि उसके श्रीचित्यको हृदयङ्गम करना टेढ़ी खीर हो जाती है। एक उदाहरण पर्याप्त होगा। रोमन वर्णमालाके सी और एच् को मिलाकर तीन-तीन ध्वनियाँ बनाई जाती हैं—शेमीज (Chemise) श्रीर शोकर ( Chauffeur ) में 'सी एच्' का सम्मिलित उचारण 'श' हैं: चार्टर ( Charter ) श्रीर चौक ( Chalk ) श्रादिमें वही 'सी एच्='च' पढ़ा जाता है और स्कौलर (Scholar) या कौलरा (Cholera) हो जानेपर उसका उचारण 'क' होने लगता है। यह गड़बड़ी वहीँ समाप्त नहीँ होती। इलट-पलटकर एक साथ दो-चार अचरोँ के नाम ही ले लेनेसे कभी कभी वाक्यका भ्रम हो जाना भी संभव है। साधारण श्रॅंगरेजी जाननेवालेके साथ रोमन वर्णमालाका श्रभ्यास करनेवालेको बैठाकर यदि कोई 'आई सी ए बी' लिखनेको कहे तो पहला व्यक्ति इसे पूरा वाक्य समभक्तर इस प्रकार लिखेगा-I see a bee. ( आइ सी ए बी अर्थात् में एक मधुमक्खी देखता हूँ ), जब कि वर्णमालाका अभ्यासी केवल चार अच् I C A B (आइ, सी, ए, बी) ही लिख देगा।

अञ्चवस्थाकी दृष्टिसे रोमनके आगे यूनानी वर्णमाला भी जो भर कम नहीं है। हम वता चुके हैं कि उसमें 'अ' अथवा 'आ' उचिरत होनेवाले वर्णका नाम 'अल्फा' है। अच्चरका नाम 'बीटा' होते हुए भी उसका प्रयोग 'ब' के स्थानपर किया जाता है। 'इप्सिलोन' जैसा दीर्घ नामधारी वर्ण केवल 'ई' का बोधक है।

इन्हीं से मिलती-जुलती श्रवस्था श्रादी श्रीर फारसी वर्णमालाकी भी. है। उसमें 'श्रालिफ वे पे' श्रादि तो श्रवरों के नाम रहते हैं किन्तु उनका. उचारण होता है 'श्रव प' श्रादि। श्रादीकी एक निक्कष्टता श्रीर भी है; वह है उसकी प्रतीक-रंकता। रोमन श्रीर यूनानी वर्णमालामें सभी ध्वनियों के द्योतक श्रवर भले ही न हों, वर्णकी संज्ञा श्रीर उचारणमें भले ही श्राकाश-पातालका श्रन्तर हो, पर उनमें ध्वनि-निर्देशक प्रतीकोका अकाल नहीं है। अरबीके समान उनमें यह बात नहीं है कि एक ही आड़ी लकीरपर नीचे-ऊपर एक दो तीन बिन्दु लगाते चलें और उन्हें के पंत दे से आदि पढ़ते चलें। उनमें 'ए' और 'वी', 'एक्स' और 'वाई', 'मृ' और 'नू' तथा 'इयोटा' और 'कप्पा'के रूपों में पर्याप्त अन्तर रहता है। उन्हें चाहे जितनी चित्रता और शीघतासे किखा जाय पर कभी 'गधी' और 'गढ़ी' में अम होनेकी सम्भावना नहीं होती। किन्तु अरबीका बिन्दुप्रयोग तो ऐसा है जैसे दो जुड़वाँ बहनोंको उनके चिबुक और कपोलके तिल-द्वारा पहचाननेका प्रयत्न किया जाय!

## नागरीमें अवाञ्छनीय परिवर्त्तन

नागरी लिपिकी सर्वोत्कृष्टता स्वयं-सिद्ध होनेपर भी नागरीभाषा और लिपिके मूल तस्वों से सर्वथा कोरे कुछ अहम्मानी लोग इसमें संशोधन करने की अनिधकार चेष्टा कर रहे हैं। इस सम्बन्धमें कुछ विद्वानों ने ऐसी-ऐसी उद्घट करपनाएँ की हैं कि उन्हें देख-मुनकर हेंसी आती है। एक सज्जनने यह अभूतपूर्व आविष्कार किया कि नागरी लिपिमें इं इं उ ऊ प पे व्यर्थ हैं, इनके बदले केवल आ पर विभिन्न मात्राएँ लगाकर आ आ अ अ अ लिखनेसे काम चल सकता है। वे संभवतः यह नहीं जानते कि लिखा हुआ अत्वर मुँहके किसी विशेष स्थानसे उचिरत किसी एक विशेष ध्वनिका परिचायक प्रतीक है। उसमें जो मात्राएँ लगाई जाती हैं वे भी किसी स्वरध्वनिके योगकी मात्रा (परिमाण या वैल्यू) होती हैं। 'ि' मात्रा हस्व 'इ' के परिमाण अर्थात् ध्वनियोगकी प्रतीक है। उसे यदि हम 'आ लिखें तो इसका अर्थ होगा कि हमने 'आ' में 'इ' का ध्वनियोग दिया है। ऐसा ध्वनियोग देनेसे 'आ = आई' हो जायगा, 'इ' कभी नहीं होगा।

इन लोगों ने मात्राओं को ही अतर सनक लिया है। जैने आ में जो 'ा' लगा हुआ है वह 'अ' की मात्रा है अर्थात् 'अ' नामक किसी विशेष स्थानकी वह ध्वनि है जो किसी दूसरे अत्तरके साथ सँयुक्त हो जाती हैं। पर यहाँ अ के साथ अ जोड़ा गया है। वास्तवमेँ स्वरोंकी आवृत्ति वचानेके लिये आचायों ने स्वरोंके दो रूप स्थिर किए: एक तो वे जो अपने मूल रूपमेँ प्रयुक्त होते हैं जैसे 'उत्तर, इधर, एक' मेँ उ, इ और प; दूसरे वे जो स्वरों या व्यंजनोंमें अपनी-अपनी ध्वनिमात्रा अर्थात् ध्वनिका परिमाण या ध्वनिकी शक्ति मिला देते हैं जैसे 'आकाश, इंश्वर, प्रीति, पुष्प, सूप, सेठ' आदिमें। यदि हम इन मात्राओंको मूल स्वर और मात्रा दोनों मान लें तो अ की ऊपर लिखी बारह खड़ीका उच्चारण या तो—

त्र, ज्रां, इत्र, ईत्र, उत्र, उत्र, एत्र, ऐत्र, त्रों, त्रों, त्रां, त्रह् होगाः या—अ, आ, अइ, अई, अउ, अऊ, अए, अऐ, ओ, औ, अं, अः। प्रत्येक भाषाविद् जानता है कि इ ई का स्थान है तालु; उ ऊ का श्रोठ; प पे का कंठतालु; श्रो श्रो का कंठ और श्रोठ; श्र का स्थान है कंठ; फिर भला कंठस्थानीय श्र के साथ सबका गठबंधन कैसे हो सकता है। फिर यह भी ध्यान रखनेकी बात है कि ये मात्राएँ कितना स्थान त्र्योर परिश्रम बचाती हैं—एक 'की' अचरमें क+इ+इ की ध्वनि है ॥ यहाँ दो इयोँ के बदले दो संयुक्त इयोँकी मात्रा क में मिला दी गई। लीजिए स्थान और परिश्रम बच गया। श्रॅगरेजीमें इसे ही लिखना होता है तो (Kee) के ई ई तीन अज्ञर लिखने पड़ते हैं। आश्चर्यकी बात है कि इतनी वैज्ञानिक व्यवस्थामें भी लोग मीन मेख निकालकर उसे बिगाड़ना चाहते हैं। जैसे 'ा' मात्राका मूल रूप 'आ' है वैसे ही 'ि ुूं े' आदिसे भी पृथक 'इ ई उ ऊ ए ऐ' मूल वर्ण होने ही चाहिएँ अन्येथा उसका मात्रा रूप निष्फल ही होगा। जब मूल वस्तु ही नहीँ तो उसकी मात्रा कहाँसे आगई, अतः इ उ प का होना अनिवार्य है और क्योँ कि इनके उचारण-स्थान भिन्न हैं। अतः इनकी रूप-भिन्नता भी आवश्यक और अपरिहार्य है।

अो औं कैसे बने

प्रायः लोग कहा करते हैं कि जब अ, इ, उ, ए को सुरचित रक्खा जाता

है तो कंठ और आंठसे बाले जानेवाले आ औ को क्यें आ से बनाते हैं। यह वास्तवमें विचारणीय प्रश्न है। ब्राह्मी लिपीमें ओ के लिये भी अलग यह चिह्न था—

किन्तु न जाने कैसे देवनागरीकी वर्तमान अवस्थामें आते-आते यह लुप्त हो गया। किन्तु देवनागरीकी वँगला लिपिमें अब भी इसके लिये भिन्न वर्ण क्. है। अतः चाहिए तो यह कि हम देवनागरीकी

यह ब्रुटि भी दूर कर लें।

इसी प्रकार कुछ लोग 'ङ न ष' को इसिलये छोड़ देना चाहते हैं कि हिन्दीमें ङ श्रीर न का प्रयोग तो होता ही नहीं, श्रीर 'ष' का भी 'श' के समान उचारण होता है। किन्तु प्रत्येक लिपिमें उन सब भाषाश्रों की ध्वनियों के प्रतीक होने ही चाहिएँ जिनके लिये उसका प्रयोग होता है। नागरीका प्रयोग केवल हिन्दीके लिये ही तो होता नहीं है, संस्कृतके लिये भी होता है। श्रतः उसके श्रन्तरों में कभी करने या उनमें हेरफेर करनेका दुष्परिणाम यह होगा कि देवनागरी भी श्रमेक प्रकारकी हो जायगी।

कुछ लोग श्रव भी चिरला रहे हैं कि भारतकी राष्ट्रलिपि होनेकी दामता केवल रोमन लिपिमें ही है। ऐसे लोग यह भी क्यों नहीं कह डालते कि भारतकी राष्ट्रभाषा श्रॅगरेजी ही हो सकती है। एक तीसरे महाशयने मुद्रण-सम्बन्धी कठिनाइयाँका उंत्लेख करते हुए नागरी लिपिमें श्रवाव्छनीय परिवर्त्तन करनेकी सम्मति दी है और श्रव तो श्रनेक मित्र नई-नई लिपियाँ लेकर श्रवाड़ेमें उत्तर पड़े हैं। पर देवनागरी श्रव श्रपना रूप स्थिर कर चुकी है, उसमें किसी सुधारकी श्रावश्यकता नहीं रह गई है। श्रभी उत्तरप्रदेशकी सरकारने देवनागरी लिपिमें बड़े भयंकर परिवर्त्तन करके उसे चला भी दिया है श्रतः उसगर शास्त्रीय दृष्टिसे विद्यार श्रावश्यक है।

## देवनागरी लिपिका अंगभंग

उत्तर-प्रदेशके मुख्य सचिव (चीफ सेकेट्री) ने २ मई १६५४ को समस्त मुद्रणालयों श्रीर मुद्राकारोंके व्यवस्थापकाकी सेवामें लखनऊसे संख्या क (१) १३१० १५—१६४६, ५४ पत्र लिखा है—

विषय—देवनागरी-लिपि-सुधार-सम्मेलनके निर्णयोंको कार्यान्वित करना—

प्रिय महोदय,

देवनागरी लिपिके प्रतिमानीकरण ( स्टैन्डर्डाइज शन ) तथा उसमें समयकी आवश्यकताओंको देखते हुए आवश्यक सुधारकी समस्या सन् १९४७ से ही शासनके विचाराधीन रही है। दिसम्बर सन् १९४७ में शासनने त्राचार्य नरेन्द्रदेवकी अध्यक्तामें लिपि-सुधार-समितिका निर्माण किया। इस समितिने नागरी-प्रचारिणी-सभा, बनारस-द्वारा प्रस्तुत लिपि-सम्बन्धी सुकावोंकी छानबीन करनेके उपरान्त तथा इस समस्यासे सम्बद्ध देशके गण्यमान विद्वानोंसे विचार-विमर्श करके वर्त्तमान देवनागरी लिपिमें आवश्यकतानुसार परिवर्त्तन करनेकी अपनी त्र्याख्या सन् १६४६ में प्रस्तुत की। सिमितिकी त्र्याख्या पुनः सार्वजिनक विचार-बिमर्शके लिये देशके विभिन्न समाचार-पत्रोमें प्रकाशित की गई। इस प्रकार शासनको जो सम्मतियाँ प्राप्त हुई उनमें उक्त समितिकी सिफारिशोंका समर्थन था। पर यह विषय श्रखिल भारतीय महत्त्वका था और राट्रभाषासे इसका अभिन्न सम्बन्ध था, अतः पुनः विचार करनेपर यह निर्णय किया गया कि इसे व्यवहारमें लानेसे पूर्व शादेशिक मुख्य मन्त्रियों, केन्द्रिय सरकारके प्रतिनिधियों तथा भाषा-विशेषज्ञोंका एक सम्मेलन त्रामन्त्रित किया जाय, जो राष्ट्रीय दृष्टिसे इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करके सामूहिक निर्णय ले। नवम्बर २८ तथा २६, सन् १६५३ को राजभवन, लखनऊमें यह सम्मेलन श्रायो(जत किया गया। सम्मेलनका उद्घाटन उत्तरप्रदेशके राज्यपाल महोदय-द्वारा हुआ श्रीर भारतके उप-राष्ट्रपतिने अध्यक्तका श्रामत मह्ण किया। इस सम्मेलन-द्वारा स्वीकृत प्रस्तावकी एक प्रति आपके सुचनार्थ एवं व्यवहारार्थ संलग्न है।

२. 'इस सम्बन्धमें मुक्ते यह कहनेका आदेश हुआ है कि उक्त सम्मेलनने देवनागरी लिपिमें जिन संशोधनों तथा परिवर्तनोंको स्वीकार किया और जो निर्णय लिए उनको राज्य सरकारने स्वीकार कर लिया है और यह निर्णय किया है कि भविष्यमें समस्त सरकारी कागजों, पत्रव्यवहार और प्रकाशनमें इस नवीन प्रतिमित देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जायगा। शिचा-विभागको भी आदेश दिए गए हैं कि समस्त हिन्दी पुस्तकोंका प्रकाशन इसी संस्कृत लिपिमें करें। नागरी अवरोंको ढालनेवालों तथा टाइपराइटर कम्पनियोंको भी यह सुकाव दिया गया है कि वे इन अचरोंको अपनावें। नागरी देशको राजलिपि होनेके कारण अन्य प्रादेशिक सरकारों तथा केन्द्रीय सरकारको भी संबोधित किया गया है कि वे इस निर्णयके अनुसार शीधातिशीध अपने अपने चेत्रोमें देवनागरीकी इस प्रतिमित लिपिको प्रयोगमें लाना प्रारम्भ कर है।'

३. 'अतएव आपसे अनुरोध है कि आप भी सम्मेलनके इन सर्वमान्य निर्ण्योंको स्वीकार करें और नागरीमें मैट्रिस काटने तथा नए टाइपको ढालने आदिकी जो भी आवश्यक कार्यवाही हो उसे शीझ करनेकी कृपा करें ताकि नागरी मुद्रणालयों एवं प्रकाशकाके कार्यमें कोई बाधा न पड़ने पावे और सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यालयोंका कार्य प्रतिमित लिपिमें शीघ होने लग जाय। आप स्वयं इस बातसे सहमत होंगे कि यह जो अखिल भारतीय निश्चय हुआ है इससे आपको इन नए अन्तरोंकी खपतके लिये पर्याप्त सुविधा प्राप्त हो गई है और आपके सहयोगसे शासन तथा जन अभिकरणोंको इस उद श्यकी सफलतामें पर्याप्त सहायता मिलेगी। मुक्ते आशा है कि आपका पूर्ण सहयोग राज्य सरकारको प्राप्त होगा।'

## देवनागरी लिपि सुधार सम्मेलन, लखनऊ

२८ व २६ नवम्बर, सन् १६४३ द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव

(१) वर्तमांन देवनागरी अच्ररोँके निम्नलिखित रूपोँको प्रमाणित रूप माना जाय—

अआ इई उऊ ऋ ऋ लृ ए ऐ ओ ओ अं अः क ख गघ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द घ न प फ ब भ मय र ल व श षसहक्षज्ञ ळ १२३४५६७८९०

- (२) शिरारेखाका प्रयोग प्रचलित रहे।
- (३) (अ) ह्रस्व 'इ' की मात्रा को छांडकर शेव मात्राख्राँ के वर्नामान स्वरूप यथावन् रहेँ।
  - (य) इस्व 'इ' की मात्रा अन्तरके वाई अोर न लिखकर दाहिनी और लिखी जाय।
  - (इ) ह्रस्व 'इ' की मात्रा वैसी ही होनी चाहिए जैसी दीर्घ 'इ' की है, अन्तर दोनों में यह रहेगा कि ह्रस्क 'ि' की मात्रा अपरसे नीचे आती हुई शिरोरेखा पार करते ही समाप्त हो जायगी जैसे—

# ी (की)

(४) क. "फुलस्टाप" श्रोर कोलनको छोड़कर शेव विरामादि चिह्न वही महण कर लिए जायँ जो श्रामरेजीमेँ मचलित हैं :--

# - <del>- - , ; ! ?</del>

- ख. पूर्ण विरामके लिये खड़ी पाई (।) का प्रयोग किया जाय।
- ग. जहाँतक संभव हो, टाइपराइटरके मुद्री-पटल (की-बोर्ड)म निम्नलिखित चिह्नोँको सम्मिलित कर लिया जाय—

- (५) संयुक्ताचार दो प्रकारसे बनाए जायँ—(१) जहाँ सम्भव हो, अचरके अन्तवाली खड़ी रेखाको हटाकर या (२) संयुक्त होनेवाले प्रथम अचरके अन्तमें हलन्त (्) लगाकर। क, फ और ह को यदि किसी अचरके आरम्भमें संयुक्त करना हो तो इसके लिये बिना हलन्तका प्रयोग किए, इस समय प्रचलित ढंग ही काममें लाया जाय।
- (६) अनुस्वार और अनुनासिक में दो रूपोँ ( ) मैं से एक-को त्याग देनेका सुभाव स्वीकार न किया जाय।

यह भी निश्चय हुन्त्र। कि त्रकों के सम्बन्धमें परिकर्ीनका जो प्रस्ताव है वह संविधानके उपबन्धों के त्रधीन होगा।

इस सुधारके ऋनुसार

- नागरीके अ आ आ ओ आं अं अ: के बदले अ आ ओ औ अं अ: का प्रयोग होगा।
- २. नागरीके भ गा च के बदले झा गा श्वा का प्रयोग होगा।
  - ३. प्रचलित ख छ ध भ के बदले नई बनावटके

# ख छ ध भू

का प्रयोग होगा।

श्रंकों में १ के बदले १ और ६ के बदले ९ का प्रयोग होगा। ह्रस्वकी मात्रा 'ि' हटाकर उसके बदले श्रज्ञरके दाहिनी श्रोर 'ी' मात्रा थोड़ीसी लटककर लगेगी।

- ४. एक नया अत्तर वैदिक 'ळ' वर्णमालामें बढ़ा दिया गया।
- त्र निकाल दिया गया । उसके बदले 'तर' लिखा जायगा ।
- ६. संयुक्ताचर लिखनेके ये नियम होँ गे-

(क) समस्त सन्ध्यत्तराँ में अन्तिम अत्रकं पूर्वके आधे अत्र हलन्त करके लिखे जायेंगे जैसे यदि 'अन्तन्द्व न्द्व' लिखना हो तो लिखेंगे— 'अन्तर्द्वनद्व

या

(ख) कच ज कां उत्पर नीचे (क, आ, उज्ज) जोड़नेके बदले श्राधा करके जोड़ा जायगा—

जैसे क्क, च्च, जा. (पक्का, कच्चा, छुडा) [ ऐसा श्रव भी लिखा श्रीर छापा जाता है। पहले 'पक्का, कचा, छुडा।' लिखा श्रीर छापा जाता था। इनके श्रितिरक्त ह, त्र, संयुक्ताचर भी नीचे-ऊपर मिलाकर लिखे जाते थे श्रीर 'त्त' विशेष प्रकारसे मिलकर बनता था। उनके सम्बन्धमें सुधारक मौन हैं।]

- (ग) ट ठ ड ढ द को इलन्त करके ही जोड़ा जायगा जैसे ट्र्टू, ठठ्ठा, गड्डी, ढढ्ढा, दद्दा। [सुधारक लोग भूल गए कि हिन्दीमें एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसमें ठ्में ठ या ढ्में ढ जुड़ता हो। देखो लट्टा, गड़ा। ठ ढ जब दित्व होते हैं उनके पहले ट्ड्जुड़ते हैं, ठ्ढ्नहीं।]
- (घ) यदि किसी व्यंजनसे पहले ह जोड़ा जायगा तो वह 'ह' हां जायगा जैसे 'हा' के बदले 'ह्य'।
- (ङ) यदि किसी व्यंजनसे पहले फ् जुटेगा तो वह 'फ' हो जायगा (फ्फ) [हिन्दीके किसी अत्तरमें 'फ्' में 'फ' नहीं जुटता। जब फ दित्व होता है तो फ से पूर्व प् जुटता है। 'पुष्फ=फूल']
- ७. अंगरेजीके फुलस्टाप ( ) और कोलन (:) को छोड़कर शेष सभी अँगरेजीके विरामादि चिह्न श्रहण किए जायँगे—

## जबरद्स्तका ठेँगा सिरपर

इधर यह पत्र समस्त मुद्रणालयाँ और मुद्राकारों के व्यवस्थापकोंकी 'सेवामें' भेजा गया, उधर दूसरी ओर सरकारने तत्काल इस सुधरी (?) हुई लिपिमें 'बेसिक रीडर' लिखवा डाली, छपवा डाली और तथा-कथित प्रतिमित और संस्कृत लिपि सबपर लांदकर इसीके द्वारा बचौँको शिचा देनेकी व्यवस्था भी कर डाली। उन्हों ने इतना भी समय नहीं दिया अचरोंका नित्य व्यवहार करनेवाले मुद्रणालय-व्यवस्थापक, मुद्राकार तथा अव्यापक लोग इन नये लिपि-परियत्तेनोंकी व्यावहारिकता, गुद्धता आदिके सम्बन्धमें छछ विचार-विमर्श तथा प्रयोग करके अपने मुमाव दें और अपनी व्यावहारिक कठिनाइयाँ उपस्थित कर सके । चाहिए ता यह था कि एक पुस्तक उस लिपिमें छपवाकर अध्यापकों, लिपिशास्त्रियों, कलापिडतों, मुद्रणालयवालों तथा मुद्राकारों के पास मेजकर उनकी सम्मति लेते, उनकी कठिनाइयाँ सुनते, सममते, प्रयोग करते और तब उसे प्रचारित करते। किन्तु यह सब न करके उन्हों ने अपने नादिरशाही लोहदंडसे लिपि चला ही दी।

#### समयकी आवश्यकता क्या थी ?

उपर्यु क पत्रके प्रथम अनुच्छेदमें 'देवनागरी लिपिके प्रतिमानीकरण (स्टेन्ड्ड्इचेशन)' तथा 'समयकी आवश्यकताओंको देखते हुए आवश्यक मुधार' की वात तो कही गई है किन्तु मुख्य सचिव महोदयने अपने उस पत्रमे न तो यही बतानेका कष्ट किया कि प्रचलित देवनागरी लिपि क्योँ सर्वसिद्ध (स्टैंड्ड्) नहीं है और न यही बताया कि समयकी कौन-सी 'आवश्यकताओ' ने उसमें मुधार की क्या समस्या ला खड़ी की। देवनागरीके सर्वसिद्ध (स्टैंड्ड्) और सुसंस्कृत रूपके संबन्धमें अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्नेलनके २५ वें काशी अधिवेशनके स्वागनाध्यक्त महामना पंडित महनमाहन मालवीयजीने स्वागताध्यक्त परसे अपने भाषणमं म्पष्ट चेतावनी दी थी कि-'सुधारके नामपर देवनागरी लिपिका जो बिगाड़ किया जा रहा है उससे हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। कई सदियों के निरन्तर कलात्मक विकासके पश्चात नागरी श्रवरों ने एक सन्दर रूप स्थिर कर लिया है और इस लिपिको सोखनेवाला बिना किसी बाधाके लिखने और पढने लगता है। इससे अधिक लिपिकी श्रेष्ठताका श्रीर क्या प्रमाण हो सकता है ? इसमे अनावश्यक परिवर्त्तन करनेसे यह लिपि कलकी वस्तु हो जायगी और इमारा सम्पूर्ण लिखा तथा छुपा हुन्ना साहित्य श्रजायबघरकी सामग्री बन जायगा। श्रतः सभी प्रतिनिधियोंसे मेरा निवेदन है कि ऐसे परिवर्त्तनोंका विरोध करेँ जो हमारे सांस्कृतिक जीवनमेँ किसी प्रकारकी याचा उपस्थित करें।' ये वे ही मालवीयजी हैं जिन्हांने 'कोर्ट कैरेक्टर एंड देवनागरी स्किन्ट' (कचन्रोको लिपि स्रोर देवनागरी लिपि ) शीर्षक विद्वत्ता पूर्ण लेखके द्वारा नागरी अवसी की सर्वश्रेष्ट्रता सिद्ध की थी। श्रतः उनके मतकी योँ ही उपेचा नहीँ की जा सकती । देवनागरी लिपि संसारकी सब लिपियोंमें इतनी पूर्ण, सरल श्रीर वैज्ञानिक है कि वह जैसी लिखी जाती है वैसी बाँची जाती है। फिर समयकी कौन सी श्रचानक श्रावश्यकता श्रा पडी कि उसने अत्यन्त श्रवाञ्छनीय परिवर्त्तन करने पढे।

इस लिपि-कुठार-समितिने नागरी-प्रचारिणी सभा, वनारस-द्वारा प्रस्तुत लिपि-सम्बन्धी सुफावोकी छान-वीन तो की किन्तु यह विचार करनेका कष्ट नहीं उठाया कि जिस नागरी प्रचारिणी सभाने पिछले साठ वर्षोंम नागरी लिपि और हिन्दी साहित्यका निरन्तर भंडार भरा वह लिपिपर इतना विचार-विमर्श करके भी श्रभीतक अपनी पहली ही लिपिपर क्योँ डटी खड़ी हैं। क्या इसका यह अर्थ हैं कि नागरी प्रचारिणी सभामें विद्वानोंकी कभी थी और सरकारको सहसा ऐसे 'गएयमान विद्वान' सरलतासे प्राप्त हो गए जिन्हों ने इतनी शीघताके साथ लिपिमें परिवर्तन करनेका सुभाव भी दे डाला और लिपिमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करनेकी आख्या भी सन् १९४६ में दे डाली।

## लिपि-सुधारका अधिकार

संसारके इतिहासमें यह कम श्राश्चर्यजनक घटना नहीं है कि लिपिका संशोधन करनेके लिये लिपि-शास्त्री, मुद्राकार, चित्रकार, कलाविद् श्रोर सौन्दर्यशास्त्रके पण्डितोंको न बुलाकर मुख्य मन्त्री, शिद्यामन्त्री, केन्द्रिय सरकारके प्रतिनिधि श्रोर भाषा-विशेषज्ञाँका जमघट जुटाया जाय। लिपिपर विचार करनेवाले इस श्रसंगत समूहकं सम्मेलनका परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए था कि गणेश बनाते-बनाते इन लोगोँने बना डाला बन्दर। 'विनायकं प्रकुर्वाणः रचयामास वानरम्।' यदि मन्त्रियोंको सर्वज्ञ स्वीकार करके उन्हें लिपि-विशेषज्ञ भी मान लिया जाय तो मध्यप्रान्तके मुख्यमन्त्री श्री रविशंकर शुक्रने नागरी प्रचारिणी सभाकी हीरक-जयंतीके श्रवसरपर इस सुधारके सम्बन्धमें स्पष्ट कहा था कि 'प्रस्तावित हस्य' "इ की मात्रा मैं ठीक नहीं समभता, श्रतः इसपर पुनः विचार करना चाहिए।'' श्रर्थात् विचारशील मन्त्री भी इस सुधारके कुळ प्रस्तावौँको श्रशोभनीय, श्रप्रयोजनीय श्रीर श्रनुपयुक्त समभते हैं।

राष्ट्रीय दृष्टि

उपर्युक्त पत्रमें मुख्य सचिवने 'लिपिपर राष्ट्रीय दृष्टिसे विचार'की

वान तो कही किन्तु राष्ट्रीय दृष्टिका अर्थ स्पष्ट नहीं किया। यद राष्ट्रीय दृष्टिका अर्थ यह है कि 'राष्ट्रभरकी अन्य लिपियों में जिस प्रकार मात्राएँ लगाई जायँ और जिस रूपमें भारतकी अन्य लिपियों के अधिकांश अत्तर लिग्व जाते हैं उसी रूपमें आरतकी अन्य लिपियों के अधिकांश अत्तर लिग्व जाते हैं उसी रूपमें अत्तर लिखे जायँ, तब भी 'लिपि-मुधार-सम्मेलन'के मुकाब संगत सिद्ध नहीं होते। भारतके उत्तरकी लिपि शारदा, टाकरी, गुरुमुखी, कैथी, बँगला, मैथिली और गुजराती लिपियों में तथा दित्त एकी मराठी तेलुगु, कअड़ी, मन्य, मलयाली और तुनुमें भी छोटी 'इ' की मात्रा बाई अोर ही लगती है। केवल उड़िया लिपिमें वह 'ी' मात्र इस प्रकार लगाई जाती है किन्तु उसमें शिरोरेखा न होनेके कारण अपर चढ़ाई हुई छतरी (मात्रा) का दंडा दाई अोर कितना लटकता है यह स्पष्ट नहीं हो पाता। एक मोड़ी लिपि अवश्य ऐसी है जिसमें 'कि' और 'की' दोनोंमें 'इ ई' की मात्राएँ दाई अोर एक ही रूपमें लगती है। तिमळमें 'इस्व 'इ' की मात्रा दाई अोर लटककर नीचे तक आ जाती है—

B

अौर दीर्घ ई की मात्रा अत्तरके अपर शिरोरेखापर ही घूमकर धुंडी बना लेती हैं।

念

उसमेँ तो इस्व श्रीर दीर्घका क्रम ही उलटा है। श्रतः राष्ट्रीय दृष्टिसे भी भी का प्रयोग श्रसंगत है।

यही बात श्रा भा रा स ख छ घ भ श्रक्तरों तथा १ श्रीर ६ श्रंकोंके सम्बन्धमें है। नीचेकी सरणी इसकी साची है।

श्रन्र िश्र भ ग च् ख छ ध भ नागरी WILK.J म क ए 5 शारदा C 532 HXII3 टाकरी म भाष्ठ **४डय** क गुरुमुखीं ખ છય જ L SHEH कैथी প্রামাণ খছপভ बँगला 个 元 切 M 1 & A 2 मैथिली रि भे अ दा ખ ધ ધ લ गुजराती री घर ए ज न वाझण मराठी भ ५ ५ १ तेलुगु **अ**ध्रद्य कन्नड़ी വചാധത ग्रन्थ വശധദ मलयाली 21240W 27 तुलु J 21 6 Q ଖଞ୍ଚଧ ର उड़िया न अ 681 तमिल ि अझण शख छ ध भ नवीन अचर उत्परकी तालिका देखनेमें प्रतीत होगा कि गुजराती, गुरुसुखी श्रीर नागरीका 'श्र' एक सा है अर्थान् सम्पूर्ण उत्तर भारतमें (गुजरात, राजस्थान, कश्मीर, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश श्रीर विहार तकके विशाल प्रदेशमें) एक हंगसे 'श्र मा, यो लिखनेकी प्रणाली हैं केवल गुम्मुखी या की रचना 'ल' के समान होती हैं श्रीर गुजराती मा थोड़ा भिन्त हैं श्रीर उसका उद्यारण भी वर्त्स्य 'मं' के समकत्त हैं। बँगलाके श्रद्धर भी नागरीसे ही श्रीधक मिलते हैं। श्रतः उन्हें बदलकर केवल एक लिपिमें प्रयुक्त होनेवाले अं झ ग क्ष श्रदर स्वीकार करना कहाँकी राष्ट्रीय दृष्टि हैं।

#### कलमकी लाग

उपर्युक्त उद्धरणोंमें दिए हुए अचरोंकी बनावट देखनेसे ज्ञात होगा कि अ ए भ भ स्व सिखाना सरल है क्योंकि कलमकी लाग इनपर ठीक बैठती है।

# त्र गा भ ध भ ख

# किन्तु ख भध में कलमकी लागसे भ तथा ध

की घुंडियाँ श्रीर ख के नीचे की टिकान तो वन ही नहीं सकती। उनके लिये कलमका कोना घुमाना पड़ेगा जिसके प्रयासमें वालक श्रवश्य ही कलमकी नोक तोड़ डालेंगे।

#### कलाकी दृष्टिसे

लिपिपर केवल कलाकी दृष्टिसे ही विचार करना चाहिए क्योँ कि अवरोंका विकास आलेख्य कला (चित्र-कला) के सहयोगसे हुआ है। लिपिशास्त्रके आचार्योंका स्पष्ट मत है कि सब लिपियाँ पहले चित्र-लिपियाँ ही थीँ जैसे मिस्त्रकी लिपि। प्रत्येक कलाकृतिमेँ अनुपात (प्रपोर्शन), सम-पच्चता (सीमेट्री) और विन्यास (डिस्प्ले) का विचार किया जाता है।

#### नेत्र-रञ्जकता

लिपिका पहला गुण है नेत्र-रञ्जकता । अत्तर सुन्दर होनेसे ही लिपिका कलात्मक रूप निरखता है। हमारी नागरी, शिरोरेखा-युक्त होनेके कारण स्वयं सुन्दर लिपि बन गई है। आवश्यकतानुसार अत्तर गोल-गोल और सीधी खड़ी पाई वाले होनेके कारण उसकी सुन्दरतामें चार चाँद लग गए हैं। रोमन लिपिको अष्ट कर देनेवाले नुकीलेपनका दुर्गुण हमारी लिपिमें शिरो-रेखा होनेके कारण स्वयं नष्ट हो गया है।

तथाकथित संशोधित लिपिमें चार श्रज्ञरों के रूप भी बदले हैं। वे

'ख' श्रचर वदलनेकी सम्मति देते हुए लोग कहते हैं कि नागरी ख से 'रव' का अस होता है और 'खाना' को 'रवाना' पढ़ा जा सकता है। पहली बात तो यह है कि श्राजतक किसीने 'मैं खाना। खा रहा हूँ' को 'मैं रवाना रवा रहा हूँ' नहीँ पढ़ों। शब्दका सम्बन्ध अर्थसे भी तो होता है। अर्थ स्वयं इस प्रकारके दोषोँका निरन्तर विवेकपूर्ण निराकरण करता चलता है। पाठक स्वयं अर्थका अनर्थ देखकर उसका सुधार करते चलते हैं। एक वाक्य लीजिए—

'सदेक साटपर खड़ा खोश्रा सा रहा है।' इसे कीन मूर्च पढ़ेगा— 'रवदेक रवाटपर रवड़ा रवोश्रा रवा रहा है।'

किर वर्णमाला सीम्वतं नमय वालक स्न श्रवार पहले मीम्वना है, र श्रीर व बरुत पीछे। श्रतः स्नकी पहचानमें उसे श्रम हो ही नहीं सकता।

दूसरी वात यह है कि हमारी लिपि एक परम्परा-विशेषके अन्तर्भुक है जिससे उसकी परम्पराका नाना जोड़ा जा सकता है। उदाहर एके लिये खाको ही ले लीजिए। क्रमसे इसका रूप योँ बदलना गया

# १२१ व = ख

ये रूप उस समयके हैं जब हमारी वर्णमाला रोमनके समान थिश्लिष्ट श्रवस्थामें थी। इसे संश्लिष्टावस्थामें लानेका श्रेय सम्राट् हर्पवर्द्धनकों हैं जिन्हों ने सारी बाझी लिपिकों कलात्मक बनाया। उन्हों ने स्न को भी शिरोरेखा देकर सुन्दर बनाया श्रीर उसे इस प्रकार लिखा—

### स्त्

यही थोड़ा और विकसित होकर वर्तमान स्व बन गया। यदि 'स' मे 'र' श्रीर 'च' की मिलावटका भ्रम होनेकी संभावना ही हो तो इसका रूप विना बिगाड़े हम इसके नीचे लटकनेवाली श्राड़ी श्रीर सीधी रेखा श्रॉको जोड़कर इस मकार लिख सकते हैं—



श्रीर कील के सिरीवाली (नेज हेडेड टाइप) कहलानी थीँ। किन्तु यह प्रशृत्ति उनमें समान रूपसे मब श्रावरी में होती थी—



एसा नहीं था कि एक आध अन्तरमें घुंडी-लगा दी, दो चारमें चौकोर बना दिया और पॉच-सातको तिकाना बाँध दिया। अतः

🛂 भें घुंदी लगानेकी विकृत प्रयुक्ति न तो कलाकी दृष्टिसे

ठीक है, न परन्यराकी दृष्टिसे खोर न एक-रूपताकी दृष्टिसे ।

राष्ट्रिय हिं भी भारतकी किसी लिपिमें यह घुंडी लगानेकां प्रथा नहीं है। गुजरातीका 'भ' भी दूसरे प्रकारसे लिखा जाता है जिसमें भ की बाई रेखा बाई ब्रोर घूमकर भूल जाती है। शेप लिपियों में यह भंमट ही नहीं है। ब्रातः यदि घा में घा का ब्रोर भ में म का श्रम होनेकी कल्पित संभावना है भी, ब्रोर यदि उसे दूर करना ही लिपि-सुधारकों को ब्रभीष्ट है तो वे नागरी लिपिकी प्रकृति, कलात्मकता ब्रोर सौन्दर्य सबकी रहा करते हुए उन्हें इस प्रकार लिख

मकते हैं कि घ और म के बीचकी शिरोरेखाएँ पूरी खुली रह जायँ अर्थान् शिरोरेखाका जो भाग थोड़ा-थोड़ा खुला रहता है उसे अधिक खोल दिया जाय। घ भ का इससे अंतर भी हो जायगा और नागरीकी प्रकृति भी ठीक बनी रहेगी। देखिए—

# ध भ

श्राजसे पूर्व भी भारतममे जब-जब लिपि संशोधन हुश्रा तब-तब कलाकी दृष्टिसे हुश्रा जैसे श्रीहर्षने श्रपने दानपत्रों में किया है। श्रवराँको सुन्दर बनानेकी यह प्रथा गुप्तकालसे ही चली श्रा रही है। उन्होंने समरूपता, रेखाविन्यास और श्रनुपात सभी दृष्टियों से श्रवरोंको सुन्दर बनानेका प्रयत्न किया। नीचे उनका प्रयास देखिए—



इस दृष्टिमे यदि हम 'अपनी ''' मात्रा कीसी (किसी) शब्दमें देखें तो यह 'सी' के आगे पूर्वा और 'की' के आगे आधी लडकी हुई क्या किसी प्रकार भी कलामे मेल ग्वानी हैं?

अ के सम्बन्धमें लिपि-शास्त्रके आचार्य महामहापाध्याय पण्डित गौरीशंकर हीराचन्द ओकाने कहा है—'श्र' का 'अ' कप (मराठी-याला) बहुधा दक्षिणमें लिखा जाता है और मृत्दरता लानेका यस न करनेसे ही इसकी उत्पत्ति तुर्द हैं।

# संयुक्ताचरकी विभीपिका

इस विकृत लिपिमे मंयुक्तात्तर बनानेका प्रक्रिया मवमे श्रिधिक भयंकर है। उनका प्रस्ताव हैं—

"संयुक्ताचर दो प्रकारसे बनाए जायँ— १. जहां संभव हो अचरके श्रांत्याली ग्वर्डा रंग्याको हटाकर, या २. संयुक्त होनेवाले प्रथम अचरके श्रातमाँ हलन्त लगाकर। क, स श्रीर ह यदि किसी अचरके श्रारंभमें संयुक्त करने हो तो इसके लिये बिना इलंतका प्रयोग किए इस समय प्रचलित ढंग ही काममें लाया जाय।

इसका अर्थ यह है कि उन्हों ने तीन सिद्धान्त माने हैं—१. कहीं तो अस्रके अंतवाली खड़ी रेखा हटाकर, २. कहीं अस्रके अंतमें हलन्त लगाकर और ३. कहीं वर्तमान ह और फ का रूप ज्यों का त्यों रिलकर । यद्यपि हिन्दीके किसी भी संयुक्तास्तरमें फ का प्रयोग नहीं होता, फिर भी संभवतः अँगरेजीके पयुज और संस्कृतके 'स्पयः' आदि दो-चार इने-गिने शब्दों के लिये कृपा करके उन्हों ने इतना बड़ा विधान बना दिया है। इस विधानके अनुसार जो पुस्तकें बनी हैं वे सचमुच प्रदर्शनीमें ही रखने-याग्य हैं—उनके अनुसार 'इन्द्रप्रकाश' भी हो जायगा 'इन्द्रप्रकाश', क्योंकि आये एके साथ मिलकर र लिखनेमें 'ए' निश्चिन 'पृ' हो जायगा। पृनाके हिन्दी-साहित्य-सम्मेलनके अधिवेशनका यह प्रस्तात्र इमीलिये अस्वीकृत हो गया था। यही बान त्र और आ के संबन्धमें भी है। ये भी लिखे जानेपर त् और श्र ही पढ़े जायेंगे। अब नई लिपिमें आप 'अर्द्ध' को 'अर्द्ध, 'आर्ति'को 'आर्ती', 'सिद्धार्थ'को 'सीद्धार्थ' वानुर्यको 'चानुर्य,' 'जलाई' को 'जलार्इर' और 'दारिइय'को 'दारिद्र्य' जिखेंगे। और मात्रा संयुक्तान्तरों के लिखनेके सम्बन्धमें हमारे यहाँ स्पष्ट सिद्धान्त था—

> चतुर्दिग्योअनीया च मात्रा वर्णस्य संगतौ। वस्माव्ज्ञान्तिनं भूयाच्च हस्वदोर्घविवेचने॥ संयुक्तस्वनिवर्को हि प्रावस्पर्शाच्चैव स्वन्यते। धतुर्किपसमं करिचन्नकुर्याद् योगछेदनस्॥

[ मात्राएँ वर्णके चारोँ श्रोर नीचे, ऊपर, दाएँ, वाएँ जोड़नी चाहिएँ, जिससे ह्रस्व-दीर्घके वाचनमेँ गड़वड़ी न हो। संयुक्त वर्णके पहले श्रानेवाली ध्वनि श्रगली ध्वनिसे मिलकर रहनेसे ही ठीक उचरित होती है। धनुलिपिके समान संयुक्ताचरौँ के भिले रूपको तोड़ना नहीँ चाहिए।

# व्यंजनाचरींका संयोग

सयुक्तासरमें पहले जुड़ी हुई व्यंजन ध्वनियाँ चार प्रकारसे ध्वनित होती हैं—

- १. व्यक्त ध्वनि । जैसे खङ्गमें ह् की ध्वनि ।
- २. स्पर्श ध्वित: जैसे 'उन्हों ने, कुम्हार, कोल्हू, के न्ह, म्ह, ल्हमें, आनेवाली न् म्ल्ध्विनयाँ।

३. लीन ध्यनि—जैसे 'गड्डा, श्रद्धा, बन्धी, रक्खा, श्रन्छा' इनमें इ. त् ग्रुक् और ख् ध्वानया, जी उचरित नहीं होती। वे श्रपने श्रागे आनेवाली ध्वनियाँ में पूर्णतः लीन हो जाती हैं।

४. श्राघात ध्वनि-जैसे श्रद्धैत श्रोर 'मुप्रकाश'में 'द्' श्रोर 'प्', जो वास्तवमें श्रद-द्वैत श्रोर मुप्-प्रकाश बोले जाते हैं।

# इलका प्रयोग

इनमें से केवल प्रथम अर्थात् जहाँ संयुक्ता त्रस्की पहली ध्विन व्यक्त हो वहाँ के लिये तो हलंत लगाना ठीक हो सकता है, किन्तु अन्य सब परिस्थितियों में वह अत्यन्त अगुद्ध है, क्यों कि 'पन्यो' को हम 'पर्यो' या पर्यो नहीं लिख सकते । हल कोई मात्रा नहीं है । वह तो विकल्पमें स्वरहीन उचारणका संकेत है और वह भी वैयाकरणों के लिये । आरंभिक छात्र तो उसका कुछ अर्थ लगा ही नहीं सकते और वे 'रामचन्द्र'को नई लिपिमें 'रामचन्द्र' लिखकर 'रामचन्द्र' ही पढ़ेंगे ।

इलका प्रयोग उर्दू के खर, जबर, पेशके समान स्वयं बड़ा श्रामक हैं। जैसे उर्दू में उनके प्रयोग धीरे धीरे मिट गए वैसे ही इलंत भी मिटकर गड़बड़ घोटाला खड़ा कर देगा। इलंतका प्रयोग इमारे यहाँ विकल्पमें और विशिष्ट स्थानों में किया जाता था। इसके लिये हमारे यहाँ स्पष्ट नियम था—

इजयोगः नविस्कार्यः शब्दसंयोगतस्वतः।
 तद्वच्छन्दे तु श्रदं स्यासिद्धते दुष्टयोजनम्॥

[ हल्का प्रयोग कहीं कहीं शब्दों के ठीक मेलके अनुसार करना चाहिए जैसे 'तद्रत्' शब्दको 'तद्वत्' लिखना तो ठीक हो सकता है किन्तु 'तद्धित' को 'तद्धित' लिखना अत्यन्त दुष्ट अर्थात् अग्रुद्ध है। ] हम 'तद्वत्' लिखें तो कोई दोष नहीं है किन्तु 'अद्वैत'को 'अद्वैत' नहीं लिख सकते। हलका न्यापक प्रयोग होनेसे यह कठिनाई होगी कि 'निर्देश' भी 'निर्देश' होकर 'नीरदेश' हो जायगा, विद्यार्थी बेचारा 'वीद्यार्थी' हो जायगा, 'विद्यार्थी' नहीं रहेगा, 'पूर्वत्रत' भी पूर्वत्रत, 'सूर्योपासना' भी 'सूर्योपासना', 'उपद्रव' भी 'उपद्रव' हो जायगा जिससे अर्थ समफना कठिन हो जायगा और उच्चारणमें तो ऐसी भयंकर अर्जाजकता आ जायगी कि 'सम्पूर्णानन्द' भी आगे चलकर 'संपूर्णानन्द' हो जायंगे। इस अलगावका यह प्रभाव होगा कि 'प्रार्थना' भी विसकर 'परार्थना' हो जायगी, जिसका अर्थ होगा—प्र = विशेष, आर = पीतल, थ = पहाड़, ना = ज्ञान अर्थात् 'बड़ेसे पीतलके पहाड़का ज्ञान'।

जहाँ दो ही अचरोँकी सन्धि होगी वहाँ तक तो ठीक है किन्तु जहाँ अधिक अचरोँकी होगी वहाँ निश्चय ही पढ़ना कठिन हो जायगा जैसे—'शार्ङ्गरव' या 'अन्तर्द्वन्द्व'।

## नागरीकी ध्वनि-प्रकृति

नागरीकी एक विचित्र ध्विन-प्रशृति है कि किसी भी शब्दका मित्रम मित्रान्त व्यंजन या समस्त पदके विभिन्न पर्ौं के स्रकारान्त व्यंजन हलन्तके समान उच्चिरित होते हैं जैसे कमल = कमल् ; सोमलता = सोम्लता, मद्भरा = मद्भरा, भट्ट = भट्पट् । ऐसी स्थितिमें हलके स्रतिशय प्रयोग वड़ी समस्या खड़ी कर दें गे।

#### रकार

र के सम्बन्धमें एक पुराना वचन ही है— शीर्षे पादे तनी तिष्ठन् , रकारो रूपसृच्छति । सर्के मेढ्रे च विशे च त्रिरूपेण स्थितः सदा ॥

### रेफो सूध्निंगतो शीर्षे तालुस्थो मध्यभावजः। पादौ वरसस्य भूमिस्थस्तद्वत्तकोजनं मतम्॥

[र अज्ञर अन्य व्यंजनों के सिरपर, पैरोँतले और शरीरमें पैठकर तीन रूपों में रहता है। जैसे 'अर्क' शब्दके सिरपर, 'मेट्र'के नीचे और 'विश्र'के बीचमें, क्योँ कि मूर्धासे टकराकर बोला जानेवाला र वर्णके सिरपर चढ़ता है, तालुसे टकरानेवाला बीचमें लगता है और वर्त्स ( मसूड़े ) से बोला जानेवाला नीचे जोड़ा जाता है। ]

किन्तु ब्रज, श्रवधी, मराठी श्रादि श्रनेक भाषाश्राँ में र का एक श्रीर भी स्पर्श प्रयोग होता है—'श्रजौं तन्योना ही रह्यो ।' यह 'तन्योना' यदि 'तर्योना' लिखा जायगा तो श्रशुद्ध होकर 'तरयोना' हो जायगा । इसी प्रकार 'पन्योको' भी 'पर्यो' लिखना श्रशुद्ध होगा क्यों कि हिन्दीकी ध्वनि-योजनाके श्रनुसार 'पयों' श्रीर 'पर्यो'में कोई श्रन्तर नहीं।

लिपिशास्त्रके प्रसिद्ध विद्वान पंडित गौरीशंकर हीराचन्द श्रोमाजीने नागरी लिपिके सम्बन्धमें कहा है—'पीछेके लेखकों के हाथसे उसके श्रनेक रूपान्तर हुए जिनके मुख्य तीन कारण श्रनुमान किए जा सकते हैं—१. श्रचरको सुन्दर बनानेका यत्न करना; २. शीघ्रतासे तथा लेखनीको उठाए बिना श्रचर पूरा करना; श्रोर ३.श्रचरों के सिर बनाना।' ऐसी स्थितिमें यह समममें नहीं श्राता कि सुधार-समितिके सदस्यों ने श्र ण म च ख म घ श्रचरों तथा १ श्रोर ६ श्रङ्कको श्रसुन्दर बनानेका प्रयत क्यों किया १

### आध्यात्मिक दृष्टिसे

वर्णीनवंदुमें लिखा है कि प्रत्येक समात्रिक वर्ण सांग दैवत होता है अर्थात् प्रत्येक वर्ण सब मात्राओं के साथ पूर्ण देव-रूप बन जाता है—

# समात्रिको सरेफश्च वर्णस्तत्सानुनासिकः। सातुस्वारविसर्गो हि पूर्णदैवत्वमुच्छ्वति॥

[ मात्रा, रेफ, अनुनासिक, अनुस्वार श्रौर विसर्गको साथ लेकर वर्षा पूर्ण देवता हो जाता है।] उसी प्रसंगमें 'ह' अज्ञरके समात्रिक स्वरूपका वर्णन करते हुए कहा गया है कि 'ह' श्रज्ञर शिवका पर्याय है। 'र' इच्छा (शिवकी शक्ति) का अर्थात् म्लाधार चक्रका, श्रंतः ह बना। हस्व इ श्रौर दीर्घ ई की मात्राके दोनों दंड 'ह' के मुजदंड हैं। ये ही शिवकी सृष्टि-शक्तिके कारण माने जाते हैं। इन मात्रात्रों के ऊपर उढाई हुई वर्तुल रेखा (सिर) ज्ञानशक्ति है। ए श्रीर ऐ की मात्राएँ क्रमशंः नासिका श्रीर श्राँखेँ (प्राणायाम श्रीर ध्यान-शक्तियाँ) हैँ। श्रो की ऊपरकी मात्रा तीसरा नेत्र (संहार शक्ति) है श्रोर 'श्रो' की दोनों मात्राएँ कान ( श्रुति ) हैं। श्रनुनासिकका चन्द्रही द्वितीयाका चन्द्र है श्रीर बिन्दु गङ्गयुक्त जटा है। श्रनुस्वार मुख है श्रीर ऊँ ध्वनि (नाद ब्रह्म ॐ) का प्रतीक है। दोनों उ की मात्राएँ (ुू) पद्मासनमें बंधे हुए दोनों पैर (श्रासन-शक्ति) हैं। इस प्रकार वर्ण-दैवतकी यह पूरी मूर्त्ति बन जाती है।

देखो चित्र १

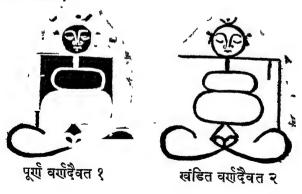

चित्रकलाकी दृष्टिसे तो अननुपात, असमपत्त, दुर्विन्यस्त मृत्ति विद्रृप होती ही है किन्तु धार्मिक दृष्टिसे भी खंदित मृत्तिका पूजन और प्रयोग निषिद्ध है। किन्तु लिथि-कुठार—सम्मेलनके बुतशिकनों (मूर्ति-भंजकों) ने वर्ण-दैवतकी मृत्ति ही भंग कर दाली। उनके अनुसार अब इस वर्ण-विमहका दाहिना हाथ कटकर, आधा दृटकर वाई आर ही लटक जायगा। कलाकी दृष्टिसे भी यह मृत्ति कितनी अभन्यं बनेगी इसका प्रत्यत्त परिचय पानेके लिये देखिए उपर चित्र २।

# टाइपराइटरकी दृष्टिसे

प्रारम्भमें जब जिपि-सुधारकी पुकार नचाई गई व टक्क्एयन्त्र (टाइपराइटर) की हिवधाका प्रश्न उठाया गया और कहा गया कि अचर कम होँ, स्थान अधिक न घेरेँ। फलतः 'श्र' की वारह खड़ीमें 'श्र इ उ' को अर्द्धचन्द्र मिला। किन्तु हल्के प्रयोगने तो सनस्या घटानेके बदले बढ़ा ही दी है। टाइपराइटरमें आधे अचरों के लिये तो पहलेसे ही व्यवस्था है। अब यदि सब हल् लगाकर संध्यच्चर बनाने पड़ेँगे तो उन्हें एक मटकेके बदले दो मटके लगाने पड़ेंगे, जिससे गित मन्द पड़ जायगी। वर्तमान नागरीका 'क्त' बनाते समय 'भ'में 'फ' लगा देनेसे 'क्त' बन जाता था। अब उसके लिये, एक नया अचर 'श्र' जोड़ना पड़ेगा। पहले मात्रा लगानेके लिये 'मौन बटन' (स्टिल की) के कारण गितमें कर्मा पड़ती थी पर 'ओलिन्यिया'वालोँ ने वह दोष दूर कर दिया है। सुधारके कारण अब नई श्रु बनेगी जो न में —तथा ट लगाकर बना ली जाती थी। ठ निरर्थक बढ़ गया ह अंक भी जो में के लगानेसे

वन जाता था उसके लिये नया चिह्न ९ जोड़ दिया गया। बहुतसे विराम-चिह्न ले लिए गए। अब इनके कारण अचरोँकी संख्या ११३ हो गई है। यद्यपि टाइपराइटरके दोनों भटकों में प्रम से अधिक अचर नहीं आ सकते। दूसरा प्रश्न यह है कि जब सुधारकों ने र को हलन्त करके लिखनेका विधान किया तब मुद्री-पटलमें और चिह्न क्यों लिए। '' चिह्न तो 'ई' में लगनेके लिये मान भी लिया जाय पर ' की क्या आवश्यकता थी।

# मुद्रणकी दृष्टिसे

मुद्र एकी दृष्टिसे तो ये नए संशोधन अत्यन्त अव्यवहार्य हैं क्यों कि इनमें तीन दोप हैं—१. संध्यत्तर अधिक स्थान घेरेंगे।२. हल् लगानेमे समय अधिक लगेगा और वह दृट जायगा।३. नये अत्तर नागरीकी अकृति । अलग होनेके कारण अमुन्दर लगेंगे। एक उदाहरण लीजिए—

'अन्तर्द्वेन्द्व' शब्द नई प्रणालीसे योँ लिखा जायगा—

'अन्तर्द्वन्द्व' या अधिक से अधिक अन्तर्द्वन्द्व । अब इन दोनोंको देखनेसे ही मुद्रणकी असुविधा स्पष्ट हो जाती है। मुद्रण-कला, अक्तर-समरूपता तथा अनुपातकी दृष्टिसे ह्रस्व इ की मात्रा 'रे 'स्वतः असंगत प्रतीत होती है। जहाँ अन्य सब मात्राएँ अक्तरके नीचे-तक पहुँचती हैं वहाँ यह बीचमें त्रिशंकुके समान लटकी हुई कितनी अशोमन प्रतीत होती है—ल भ ध छ भी अपनी विचित्र बनावटके कारण नागरी अक्तरों के मेलमें नहीं बैठते। शीक्ता वीभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित वेसीक रीडर का एक पाठ लीजिए—

# वीद्या की गाय

( बीना पाई वाले बाझरों का मेल )

क+ख=क्ख ह+म=हम

फ+त=पत

यह गाय है। यह वीद्या की गाय है। वीद्या ज्राह्मण की लड़की है। वीद्या अपनी गाय को बहुत प्यार करती है।

वीद्यां की गाय के दों सींग हैं। इसके चार थन हैं। यह दूध देती हैं। वीद्यां की मा दूध से मक्खन नीकालती हैं। दूध से दही बनता हैं। दही बीलोकर घी नीकाला जाता है।

विद्या की गाय बछड़े देती है। ये बछड़े ही बड़े होकर बैल बन जाते हैं। ये बैल ही बैलगाड़ी खींचते हैं। इन्हीं से खेत जोते जाते हैं।

गाय से हमें गोबर मुफ्त मील जाता है। गोबर की खाद बनती है। गाय से हमें बहुत लाभ हैं। हमें गाय की अच्छी तरह सेवा करनी चाहीये।

इसमें सब नये अत्तर ऐसे अलग लगते हैं जैसे अंगूरों में कंकड़। यदि नागरी अत्तरोंकी प्रकृतिके [अनुसार ही सुधारना था तो 'स' के नीचेकी आड़ी पाई खड़ी पाईसे मिलाकर और मध का मुँह खोलकर

# योँ बना सकते थे— ख भ ध

यदि इस लिपिमें कहीं कोई संस्कृतका या संस्कृतिनष्ठ हिन्दीका अन्थ छापा जाय तब तो छापनेवालोंका दीवाला निकल जाय क्यों कि वह निश्चित रूपसे अधिक स्थान घेरेगा।

इतना श्रिधिक स्थान घेरनेका श्रर्थ यह है कि राष्ट्रपर प्रतिदिन कई लाख रुपयेका श्रनावश्यक व्यय बढ़ जायग । श्रीर पुस्तक मोल लेनेवालों पर श्रनावश्यक भार पड़ेगा। इस प्रकारका श्रनर्थकारी (श्रन-इकोनीमिकल) प्रस्ताव उपस्थित करनेवाले लोगोंको राष्ट्रका शत्रु सममना चाहिए या मित्र?

कहाँ तो यह माना जाता था कि 'एकमात्रालाघवेन पुत्रोत्सव-म्मन्यते वैय्याकरणः' [ एक मात्रा कम करके लिखा जा सके तो वैयाकरण लोग पुत्रोत्सव सममते हैं । ], कहाँ 'श्रति मात्राप्रसारेण परिण्योत्सवम्मन्यन्ते लिपि-सुधारकाः । [ लिपिमें श्रत्यन्त प्रसार करके लिपि-सुधारकोंको ऐसा हर्ष हो रहा है मानो उनका विवाह हुत्रा हो । ]

वर्ण-संस्कार-प्रदीपिकामें सन्ध्यत्तरको एक रूपमें प्रस्तुत करनेका कारण स्पष्ट लिखा है-

यथैकमात्रालोपेन हृष्टो भवति शब्द्वित् । तथैवाचरसंयोगाद् हृष्टो भवति लेखकः ॥

[ जैसे एक मात्रा कम हो जानेसे वैय्याकरण प्रसन्न होता है उसी प्रकार अन्तराँको मिलाकर लिखनेसे लेखक प्रसन्न हो जाता है।]

# वैज्ञानिक दृष्टिसे

कुछ लोगों ने कहा है कि ये परिवर्तन वैज्ञानिक दृष्टिसे किए गए हैं आरे उन्हों ने संभवतः रोमन लिपिको वैज्ञानिक मान भी लिया है क्यों कि उसमें व्यंजनके परचात् ही सभी स्वर लगते हैं। किन्तु यह उनकी वैज्ञानिकता नहीं, बड़ा भारी दोष है। हमारे यहाँ तो स्वरसे युक्त होकर ही व्यंजन पूर्ण होता है। अतः उस पूर्णको खंड कर देनेमें क्या सिद्धान्त है। उनके यहाँ अंतिम अज्ञरमें प्रायः स्वर लगता ही नहीं जैसे

'रोमन' (Roman) शब्दको ही लीजिए। अन्य भी उनके जितने ठयंजनांत शब्द हैं उनमें कहीं भी वे स्वर नहीं लगाते। श्रतः वे तो स्वयं अवैज्ञानिक हैं कि वे कहीं तो स्वर लगाते हैं, कहीं नहीं लगाते। यदि यह सिद्धान्त मानकर चला भी जाय तो हमें प्रत्येक व्यञ्जनमें 'श्च' की मात्रा भी लगाते चलना चाहिए। यदि हमें महामना मदनमोहन माल-वीय लिखना होगा तो वैज्ञानिक रोमनके क्रमानुसार ( Mahamana Madana Mohana Malaviya ) 'मृश्रद्श्रन्श्र मोहस्रन्श्र माल् अवीय्त्र' लिखना चाहिए । यदि आगे मात्रा लगाना ही वैज्ञा-निकता है तो ए ऐ उ ऊ की मात्रा भी क्योँ नहीं आगे लगां दी गई। किन्तु कठिनाई यह हो गई है कि उन्हों ने द का संयोग करनेके लिये द के नीचे हल् लगना स्वीकार कर लिया है। श्रव यदि उन्हें 'द्विवचन' लिखना होगा तो वे लिखेंगे 'दुव'वचन' जो आगे चलकर 'द्वीवचन' हो जायगा। उनके सम्मुख स्वभावतः यह कठिनाई उपस्थित हुई होगी कि हुस्व 'इ' की मात्रा बाई" श्रोर लगानेका नियम बनाया जाय तो द्व अनुरमें 'इ' की मात्रा द् से पहले लगाई जाय या 'व' से पहले। जब उन्हें कोई उपाय न सुमा तो उन्हों ने यही निर्णय किया कि इसे आगे पूँछ काटकर लटका दिया जाय।

वैज्ञानिक लिपिभें लिपिशास्त्रियों ने निम्नलिखित गुण बताए हैं—

- १. लिपि कलात्मक हो, देखनेमें मुन्दर हो अर्थात् उससे आँखोंको कष्ट न हो, मुख मिले, अर्थात् अत्तरीं के रूप, उनके अंगोंका अनुपात और उनकी रेखाओंका पतलापन या मोटापन यथाकम हो।
- २. जिस भाषाके लिये उस लिपिका प्रयोग हो उसकी सब भाषा-प्रयुक्त ध्वनियों के प्रतीक उसमे आ जायें।
  - ३. जो लिखा जाय, वही पढ़ा भी जाय।

४. एक ध्वांनके लिये निरन्तर एक चिह्न हो। फारसीके समान यह न हो कि केवल स ध्वनिके लिये कहीँ 'सीन', कहीँ 'स्वाद', कहीँ 'से' नामके तीन-तीन अन्नर लेकर 'सरगम' मेँ 'सीन' 'सन्दूक' मेँ 'स्वाद' श्रीर 'असर'में 'से' का प्रयोग हो।

४. एक चिह्नसे एक ही ध्वनिका बोध हो। ऐसा न हो कि ऋँगरेजीके समान एक ए (A) से 'अ, आ, ए, ऐ, औ' सबका काम ले लिया जाय।

६. लिखते समय प्रत्येक शब्दके अत्तर मिलकर अलग-अलग शब्द-रूप धारण कर लेँ; अँगरेजीके समान केवल अत्तरोँ के समूहमात्र न बने रह जाया। शिरोरेखाके कारण मिलकर 'परमेश्वर' एक पूर्ण शब्द-रूप वन जाता है। इसे अलग-अलग 'पर मे श्वर' या 'प् अर्अ म् ए श्व अर्अ' (Parameshwara) न लिखा जाय।

७. गतिपूर्वक लिखा जा सके।

प्र, श्रवरों के लिखित श्रीर मुद्रित रूपों में भ्रम न हो जैसे 'त' में 'तू' का, 'हर' में 'शू' का श्रीर 'प्र' में 'पू' का भ्रम हो गया है। इस प्रकार तर, पर, श्रीर हर लिखकर देनेसे [क्रम्पोजिटरों में भी बड़ा भ्रम होता है जैसा इसी श्रमुच्छेदके छापनेमें हुआ है।

उपर्युक्त कसौटीपर कसकर देखनेसे प्रकट हो जायगा कि नागरी लिपि निर्दोप, सर्वगुण-सम्पन्न श्रोर भारतकी ही नहीँ वरन सारे संसारकी एकमात्र लिपि होनेके योग्य है। इसमेँ किसी प्रकारका संशोधन, परिवर्त्तन या परिवर्द्धन होनेसे यह लिपि न रहकर लीपी हुई बस्तु रह जायगी।

# च्चिन-प्रतीको की पूर्णता

नागरी लिथिमें नागरी भाषाकी ध्वनियाँ ही नहीं वरन् सारे सभ्य संसारकी ध्वनियाँ स्पष्टतापूर्वक श्रांकित की जा सकती हैं। रोमन लिपि यह काम कभी नहीं कर सकती। ऋ, ङ, ब, ण, त, थ, द, ध, ष, ज्ञ, ज्, द, इ, ळ श्रादि ध्वनियों के स्पष्टीकरणका कोई उपाय रोमन लिपिम नहीं है।

# लेखनमें वीव गति

रोमन लिथिके पत्तमें एक विशेष तर्क यह दिया जाता है कि वह उर्दू के समान बहुत शीव्रतासे लिखी जा सकती है। किन्तु यह तर्क भी निःसार है। शीव्रतासे लिखा जाना ही किसी लिपिका गुण नहीं हो सकता। लिपिकी विशेषता यह है कि वह गतिसे लिखी जानेके साथ-साथ शुद्ध भी पढ़ी जानी चाहिए। ध्वनिपूर्णताके सम्बन्धमें हम फारसी लिपिकी अन्तमता दिखा चुके हैं। अब रोमनकी दुर्वलता देखिए। मान लीजिए हमें 'असर' लिखना है। रोमनमें इसे लिखें गे—'Asar', जिसे हम 'असर, आसार, आसर, असार' सब कुछ पढ़ सकते हैं। 'असर' (प्रभाव) और 'आसार' (लच्चण) में भूत-भविष्यका भेद है। 'आसर' और 'असार' में एक पूरवको जाता है तो दूसरा पिच्छमको।

# जो लिखो वही पढ़ी

देवनागरी लिपिकी सबसे बड़ी विशेयता यही है कि उसोँ जो लिखा जाता है वही पढ़ा भी जाता है।

# ध्वनि और प्रतीककी एकता

नागरीमें एक ध्वनिके लिये एक ही चिह्नका प्रयोग होता है तथा एक चिह्नसे एक ही ध्वनिका बोध होता है। अतः इस दृष्टिसे भी नागरीसे कोई लिपि स्पर्का नहीं कर सकती।

## शब्दकी एकरूपता

नागरी लिपिमें अत्तर अलग-अलग भी रहते हैं और शिरोरेखाके कारण शब्दमें एकरूपता भी आ जाती है। यदि शिरोरेखा न लगाई जाती तो अलग अचर रहनेसे उन्हें पढ़नेमें आँखोंको बड़ा परिश्रम करना पड़ता। शब्दकी एकरूपता रहनेसे केवल आदि और अन्तके त्रवरोँ पर दृष्टि पड़ते ही पूरे शब्दका बोध हो जाता है। यदि भिन्न-भिन्न रङ्गोँ की पचास चिड़िएँ अलग-अलग बैठी होँ तो एकाएक उनकी संख्या श्रौर रङ्गका श्रतुमान करना कठिन हो जायगा परन्तु यदि पचास हाथ लम्बा श्रौर रंग-बिरंगा श्रजगर त्रा जाय तो वह तुरन्त श्राँवकी पकड़में श्रा जायगा। इसका कारण यह है कि श्राँखको जितने कम रूप देखने पड़ते हैं उतना ही कम उसे कष्ट होता है। अत्तर मिलाकर लिखनेसे वे आँखोँको सुन्दर लगते हैँ। इसपर यह त्र्यापत्ति हो सकती है कि त्रज्ञत्तका भला-बुरा लगना त्रभ्यासपर निर्भर है। परन्तु रोमनके लिखित श्रीर टाइपवाले श्रन्तरोँ के तुलनात्मक मननसे यह त्र्यापत्ति भिट जायगी। रोमन टाइपमेँ प्रत्येक अन्तरका रूप अलग-अलग रहता है और आँखोँ में भालेके समान चुभता है। यह दूसरी बात है कि सतत अभ्यासके कारण हम इसका अनुभव न केरें किन्तु हमारे युवकोँकी आँखोँपर पड़े हुए चश्मे इसके ज्वलन्त प्रमाण हैँ। इसी दोषके कारण वे लिखते समय उन श्रद्धराँको मिलाकर शाब्दिक एकरूपता. लानेकी चेष्टा करते हैं।

# व्यावहारिक दृष्टिसे

सबसे बड़ी कठिनाई तो व्यावहारिक है। चाहे हम कोई भी नई लिपि चलावेँ या उसमें सुधार करेँ किन्तु जी आजतकका छपा हुआ साहित्य है उसे हम फेंक नहीं दें गे श्रीर जिनने विवेकशील बुद्धिमान् विद्वान् लोग होँ गे वे केवल सरकारके कहने मात्रसे कोई ऋगुद्ध प्रणाली प्रहण नहीं करें गे। त्रातः उनके प्रन्थ लोगोंको पढ़ने पड़े गे ही। राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति, वर्धाने 'त्र' की बारह खड़ीमें से इ, उ, प निकाल दिए - श्रीर उसके बदले श्रि, श्री, श्रु, श्रु, श्रे का प्रचलन किया श्रीर स के बदले क्व चलाया किन्तु उन्हें भी भाव मारकर इन नये ऋत्तरों के साथ-साथ देवनागरीके अत्तर सीखने ही पड़ते हैं। अतः, पढ़नेवालोंकी समस्या घटानेके बदले ये सत्र सुधार उनकी समस्या बढ़ा ही रहे हैं और उनके सिरपर अनेक नये अत्तर सीखनेका भार लाद ही रहे हैं। भारतके विभिन्न प्रदेशोँ में श्रीर भारतके बाहर श्रन्य देशोँ में जहाँ नागरी लिपि चल रही है वे तो पहली लिपि चलाते ही रहें गे। अतः, वहाँ के पढ़े-िलखे लोग जब इस नई सुधरी हुई लिपिके प्रदेशमें आवें गे तब क्या पहली लिपिको अशुद्ध कह दिया जायगा और उनका जो लिखा हुआ होगा वह क्या श्रशुद्ध माना जायगा ? जो लोग अपने बचौँको घरपर वर्णमाला पढ़ाकर भेजें गे, उनके बचौँके लिये तो यही कठिनाई उत्पन्न हो जायगी कि वे पिताको प्रमाण माने या श्रध्यापकको । इससे देशमेँ बड़ी भारी श्रराजकता उत्पन्न हो जायगी। श्रातः व्यावहारिक दृष्टिसे भी यह परिवर्त्तन ठीक नहीँ है।

# संविधानकी दृष्टिसे

यदि हम सविधानकी दृष्टिसे भी विचार करें तो प्रतीत होगा कि यह प्रयास अत्यन्त अवैधानिक है क्यों कि संविधानने जो भाषा और लिपि स्वीकार की है उससे यह पूर्णतः भिन्न है। स्वयं मुख्य सचिवने पत्रमें लिखा है कि अंकका रूप संविधानके उपवन्धके अधीन होगा। क्या इसका अर्थ है कि अच्चरका रूप संविधानसे भिन्न होगा?

चाहिए तो यह था कि नागरी लिपिको सुन्दर बनानेका प्रयास किया जाता, उसके अच्चर-विन्यासका अनुपात ठीक किया जाता। एकका, ओसारा आदि शब्दोंमें आनेवाले ह्रस्य ए और ओ के लिये कुछ व्यवस्था होती, 'तुम्हारा, उन्होंने, कोल्ह्र' आदिमें आनेवाले म्ह न्ह ल्ह के लिये कोई स्पर्श चिह्न बनता। पर यह सब कुछ न हुआ। बनी बनाई खीरमें चीनीके बदले नमक छोड़कर सब गुड़गोवर कर दिया गया। अब यह किस भ्लेमानुसके गले उतरेगी—

#### परिणाम

श्रतः ये तथाकथित सुधार-

- १. परम्परासे बाहर हैं।
- २. नागरी अच्तोँकी प्रकृतिसे भिन्न हैं।
- ३. टाइपराइटरकी दृष्टिसे अत्यन्त अञ्यवहार्य और असुविधानक हैं।
- ४. श्रसुंदर तथा कलाहीन हैं।
- थ. श्रधिक स्थान घेरते हैं, अतः अनार्थिक हैं।
- ६. मुद्रण्में असुविधा उत्पन्न करते हैं।

### माषाकी शिक्षा

- ७. उचारण भ्रष्ट करनेवाले हैं।
- च्यावहारिक दृष्टिसे असंगत हैं।
- ६. अवैज्ञानिक हैं।
- १०. अनावश्यक हैं।
- ११. ऋराष्ट्रिय हैं।
- १२. शिच्रणमें अधुविधा उत्पन्न करते हैं।
- १३. भारतीय संविधानके विरुद्ध हैं।

### अन्तर-रचना

#### लिखावट

किसी सक्तिकारने कहा है-

लिपि: प्रशस्ता सुमनो लतेव केवां न चेतांसि सुदा बिमर्ति-

[फूलोंबाली लताके समान सुन्दर लिपि किसको मोहित नहीँ करती।] श्रेतः शिच्चा-शास्त्रियाँने शुद्ध लिखाबटके लिये चार स्त्रावश्यकताएँ निर्धारित की हैं—

- १. बैठनेका ठीक ढंग (पौरचर)।
- २. कलम पकड़नेका ठीक ढंग (राइट होल्डिंग श्रीफ दि पेन्)।
- ३. अत्तरोँका ललित विन्यास ( फाइन डिस्प्ले औफ लेटर्स )।
- ४. त्रचराँका सुडौलपन (राइट<sup>े</sup> फौर्मेशन त्र्यौक लेटर्स )।

# बैठनेका ठीक ढंग

विद्यार्थीं को इस प्रकार कमर सीधी करके बैठना चाहिए कि रीड़की हुड़ी अत्यन्त सीधी रहे, भुके नहीं। पुरानी प्रथाके अनुसार बायाँ घुटना टेककर दायाँ घुटना खड़ा करके उसपर पटरी या कापी रखकर लिखनेकी प्रणाली अवतक प्रामीण विद्यालयों में प्रचलित है। इस मुद्रामें रीड़की हुड़ीको भुकनेका अवसर ही नहीं मिलता और विद्यार्थींकी आँखें भी पटरी या कापीसे कमसे कम एक फुट दूरीपर रहती हैं। यदि आगे ढलवा चौकी रखकर भी बैठना हो तो यह ध्यान रहे कि रीड़ की हुड़ी सीधी रहे और आँखें पुस्तिकासे एक फुट दूरीपर हों।

### कलम पकड़नेका ढंग

नरकट (नरकुल) की लेखनीसे लिखते समय उसे उसकी जीभसे कुछ ऊपर श्रपने श्रॅगूठे श्रौर मध्यमासे ऐसे पकड़ो कि तर्जनी ऊपर टिक जाय। साथ ही ४५° पर कटी हुई लेखनीकी जीभ इस प्रकार पटरी या काराजपर बैठाकर चलाई जाय कि श्रचार विरूप न होकर एसे लिख जायँ—

# पंडित मन्नमोहन मालवीय

#### श्रवरोंका ललित विन्यास

श्रवरों के लित विन्याससे तात्पर्य यह है शब्दों का रूप श्रांखों को श्रव्हा लगे, उनके दर्शन मात्रसे उन्हें पढ़नेको जी ललच उठे। परीचामें प्रायः सुन्दर श्रव्हर, परीचकको मंत्र-मुग्ध करके उसके हाथसे श्रंक लूट ले जाते हैं। श्रतः लिखे हुए प्रत्येक श्रव्हरकी बनावट शुद्ध श्रोंर सुन्दर होनी ही चाहिए। 'उ' का निम्नलिखित रूप कलमकी लाग ठीक न होनेके कारण लालित्यकी दृष्टिसे विरूप ही होगा—

# 3

किन्तु 'उ' को ही यदि कलमकी लागके बिना केवल एक सी मोटाई या पतलेपनके साथ सुन्दर ढंससे लिखेँ तो वह ऊपर लिखे हुए विढंगे 'उ' की ऋपेत्ता कहीं अधिक नेत्ररक्षक होगा।

सुडौलपन

अत्रों के सुडील होनेका तात्पर्य यह है कि अत्तरका प्रत्येक अंग सानु-पात हो, कोई अंग छोटा-कोई बड़ा, कोई विकृत न हो। 'अ' का शुद्ध सुडील रूप यह है—

# 羽

यदि हम विभिन्न अंगों के अनुपातका ध्यान न रखकर इसीको याँ लिखें -



तो कितना बेढंगा जान पड़ेगा।

# ं आकार और गति

्रश्चन्तरों के आकार तथा उनकी लेखन-गतिके सम्बन्धमें विशेषज्ञोंका स्थान है कि अत्तर बड़े-बड़े और सुस्पष्ट हों, उनमें आकार-साम्य हो अर्थात् कोई अत्तर बड़ा और कोई छोटा न हो, ये अत्तर सीधे खड़े लिख जायँ, टेढ़े-मेढ़े न होने पावें अर्थात्—

क्त (सीधा रूप) हो किन्तु कि (टेढ़ा रूप) न हो श्रीर श्रचर शीघ लिखे जायँ। ऐसा न हो कि एक-एक श्रचर गढ़नेमें घड़ी-घड़ी भर लग जाय।

# लेखन-कुशलताके उपाय: अनुलिपि

उक्त ढंगसे लिखनेमें कुरालता पानेके लिये तीन उपाय वताए गए हैं जिन्हें अनुलिपि प्रतिलिपि और श्रुतलिपि (श्रुतलेख या अनुलेखन) कहते हैं। अनुलिपिके लिये हाटमें विशेष सुलेख-लिपि-पुस्तकें विकती हैं जिनमें सुन्दरं, सुदील और वड़े-बड़े अत्तर छपे रहते हैं और नीचे इतना स्थान छोड़ दिया जाता है कि विद्यार्थी उन्हें देख-देखकर सुन्दर लिपिका अभ्यास कर सके। इस प्रकार अनुलिपिका अभ्यास करनेसे अत्तरोमें सुडीलपन और एकरूपता आती है। जैसे—

# भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ देश है।

### प्रतिलिपि

अभ्यास-पुस्तिकापर किसी पुस्तक, समाचार-पत्र या लेखका छपा या लिखा हुन्त्रा त्र्यंश देखकर उसे लिपि-बद्ध करना प्रतिलिपि कहलाता है। प्रतिलिपिके अभ्याससे भापामेँ शुद्धता त्राती है तथा शब्द-भाग्हार बढ़ता है। अतिलिपि

तीसरा श्रभ्यास श्रुतिलिपि (श्रमुलेखन या श्रुतलेख) का है। श्रुतिलिपि या श्रमुलेखनमेँ एक व्यक्ति वोलता जाता है, श्रभ्यासार्थी उसे लिखता जाता है। इस श्रभ्यास-द्वारा लिखनेमेँ चिप्रता श्राती है, विद्यार्थी को शीघ्रतापूर्वक सुनकर लिखनेका श्रभ्यास होता है श्रोर सुनकर समफनेकी शक्ति बढ़ती है।

### लालित्य

ये ही वातें लिखावटके लालित्यके लिये भी त्रावश्यक हैं किन्तु लिपिको लिलत वनानेके लिये तीन बातें ज्यौर भी ध्यानमें रखनी चाहिएँ—

- १. कागजके चारो त्रोर, नीचे-ऊपर त्रौर दाएँ वाएँ स्थान छूटा हो।
- २. दो शब्दोंके बीचमें कगसे कम दो 'म' का स्थान छूटा हो।
- ३. दो पक्तियोँके बीचमेँ एक पंक्तिकी मोटाईका अन्तर छूटा हो।

निग्नलिखित कोष्ठकके बराबर कागजपर इस प्रकार लिखना चाहिए—

angs.

देश-द्रोह सबसे बड़ा अपराध और पाप है। देशद्रोहीका कभी कल्याण नहीं हो सकता।

# श्रशुद्धियोंका परिष्कार

यद्यपि नागरी अन्तरों के ध्वन्यनुकूल होने के कारण वर्णमालाका ज्ञान प्राप्त करते ही बालक बोली हुई सभी बातें लिख सकता है परन्तु हमारी वर्णमालामें कुछ अन्तर ऐसे भी हैं जिनके उन्नारणमें व्यापक अशुद्धि दिखाई देती है और इसी कारण उन्हें लिखते समय भी लोग अशुद्ध लिख बैठते हैं। ऐसी अशुद्धियों का परिष्कार उन विशेष शब्दों के बार-बार लिखवाने से ही हो सकता है जिनमें वे अन्तर आते हों जैसे—ऋषि, ज्ञान, कैलास आदि। यहीं पर विद्यार्थी को इसपर भी ध्यान देने की शिन्ना देनी चाहिए कि वे 'ज्ञ, ऋ, ष' अन्तरों को अध्यापककी प्रत्यन्त सुनी हुई ध्वनिके अनुसार न लिखकर उसके मूल तत्सम रूपके अनुसार लिखें क्यों कि इन ध्वनियों में प्रायः विपर्यय होनेकी सम्भावना बनी ही रहती है। जिन अन्तरों के उन्नारणमें भूल होनेकी सम्भावना बनी ही रहती है। जिन अन्तरों के उन्नारणमें भूल होनेकी सम्भावना हो उन्हें बार-बार सामने लानेसे विद्यार्थी सँभल जाता है और शुद्ध लिखने स्थीर उन्नारण करने लगता है।

इस प्रकार शुद्ध लिखना आ जानेपर अनुच्छेदकी रचना करने, दोनोँ और पट्टी छोड़ने और विरामोँ के उचित प्रयोग करने आदिकी शिचा दी जानी चाहिए। रचना-शिच्चणकी व्यवस्था में आगे इसकी व्यवस्था कर दी गई है।

# वाचनको शिचा

### पोथी बाँचना

शिचा-शास्त्रियोँ में अभीतक इस विषयमे गहरा मतभेद हैं कि पहले लिखना सिखाना चाहिए या बाँचना । लिखना सीखनेवालेको तो बाँचना आ ही जाता है किन्तु बाँचना सीखनेवालेको लिखना भी आ जाय यह आवश्यक नहीँ है । हमोँसे बहुतसे लोग बँगला, गुजराती आदि अन्य लिपियोँ में लिखी या छपी हुई पोथियाँ बाँच तो लेते हैं किन्तु. लिखनेको कहा जाय तो एक पंक्ति भी नहीँ लिख सकते।

### लेखन और वाचनका क्रम

इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है। पढ़ते समय कभी तो पहचाने हुए अच्तरों के स्वरूप प्रत्यच्च होनेपर अपनी स्मृति दिला देते हैं और कभी-कभी पहचाने हुए अच्तरों के सहारे अपरिचित अच्तरों का बोध हो जाता है। िकन्तु लिखने में हमें कल्पना तथा अनुमानसे कोई आश्रय नहीं मिलता। जबतक अच्चरकी बनावट, उसके प्रत्येक अंगके हील-होल, उतार-चढ़ाव, मोटाई-गहराई आदिका झान न हो तबतक लिखनेवालों के लिये उस अच्चरका कोई अस्तित्व नहीं । उसके लिये 'घन' और 'धृन' दोनोंका भेद समभना आवश्यक है। इसी मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तके बलपर ही हमने लिखना सिखानेकी विविध विधियों पर पहले विचार किया है।

# वाचन-शिचाके सम्बन्धमें अम

अपनी लिपिकी विशेषताश्रोंका उल्लेख करते हुए हम कह श्राए हैं कि हमारी लिपिके एक अन्तरका जो नाम है वही उसकी ध्वनि है। संभवतः इसी कारण हमारी भाषाके अध्यापकगण बाँचना सिखानेकी श्रालग व्यवस्था करनेकी श्रावश्यकता नहीँ सममते। उनके विचारसे श्रनर-बोध होते ही पढ़ना आ जाता है। कोई ह्रस्व-दीर्घकी अशुद्धि करता हो या संयुक्ताचरोँ को तोड़कर उचिरत करता हो या पढ़ते समय कोई अत्तर या शब्द छोड़ जाता हो तो उसे ठीक करके ही अध्यापक श्रपने कर्त्तंच्य श्रौर धर्मकी इतिश्री समम लेते हैं। किन्तु यह बात नहीं है। प्रत्येक लेखक जो कुछ लिखता है वह किसी उद्देश्यसे, कोई विशेष प्रभाव उत्पन्न करनेके लिये लिखता है। अत्यन्त श्रोजमयी भाषामेँ लिखा हुआ लेख भी अधम पाठकके मुँहसे नीरस, भान-शून्य और निःसार ही प्रतीत होगा। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। एक वाक्य है-'तुम न मानोगे ?' इसीको एक अध्यापक अपने शिष्योँ से एक ढङ्गसे कहेगा, स्त्री अपने मानी पतिसे दूसरे ढङ्गसे कहेगी। यदि पढ़नेवालेने पहलेको दूसरे ढङ्गसे और दूसरेको पहले ढङ्गसे पढ़ा तो समिमए कि उसने लेख कके भावोँ का जीवित श्राद्ध कर दिया, उसे समाप्त कर दिया। अतः पढ़नेकी शिचा देनेमें सर्व-प्रथम कठको साधनेकी अर्थात् भावके श्रनुसार स्वरके उचित उतार-चढ़ावकी शिक्ता श्रावश्यक है।

#### वाचन-प्रयोग

बाँचना सिखानेपर इतना श्रम क्योँ किया जाय यह प्रश्न हमारे मित्र पृष्ठ सकते हैं। इसका उत्तर हमारे उन्नत समाजकी श्रावश्यकताएँ ही दे रही हैं। हमें सभाश्रों में श्रमिनंदन-पत्र पढ़ने पड़ते हैं, अपने साथियों, घरवालों या गाँववालोंको पत्र या समाचार-पत्र पढ़कर सुनाने पड़ते हैं, घोषणाएँ पढ़कर सुनानी होती हें, लिखित श्रमिमाषण बाँचने पड़ते हैं, सभा-समितियों के विवरण बाँचकर सुनाने पड़ते हैं, उद्धरण देने या पाठके लिये जनताके सम्मुख कविता पढ़कर सुनानी पड़ती हैं, इसलिये ठीक ढङ्गसे बाँचनेकी शिद्या देना श्रावश्यक ही नहीं श्रनिवार्य भी है। न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके पढ़नेके ढङ्गको देखकर हम लोग सुसकराए हों गे,

ठठाकर हँसे होँ में श्रोर कभी-कभी हँसीके आवेशमेँ तालियाँ भी पीट चुके हैं। इन हास्यास्पद लोगों में समाजके बड़ेसे वड़े श्रोर छोटे सभी लोग सम्मिलित हैं। इसमें उनका दोष नहीं है, उनकी शिक्ताका दोप है श्रोर हमारी हँसी श्रोर तालियाँ उनपर नहीं, उनके शिक्तकोँपर है। पीछे तीसरे अध्यायमें हम वाचनके गुग्ग-दोधोँका विस्तृत विवेचन कर चुके हैं अतः उसकी पुनरावृत्ति करना यहाँ अनावश्यक है। यहाँ केवल उसके उद्देश्यों श्रोर शिक्तण-विधियोँका उस्लेख करना ही पर्याप्त होगा।

# वाचनके उद्देश्य

वाचन-शिच्चणके व्यापक महत्त्वको दृष्टिमेँ रखते हुए उसके उद्देश्योँका विधान करना कठिन नहीँ होगा। उक्त दृष्टिसे पुस्तक-वाचन सिखानेके निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

- १. बालकेँको स्वरके उतार-चढ़ावका ऐसा अभ्यास करा दिया जाय कि वे यथावसर भावेँके अनुकूल स्वरमेँ लोच देकर पढ़ सकेँ।
- २. स्वयं वालक श्रापने मनके भाव व्यक्त करते हुए भी यथा-भाव स्वरका उचित श्रारोह-श्रावरोह साध सकेँ।
- ३. वाचन इतना प्रभावोत्पादक बन जाय कि जिस उद्देश्यसे वाचन किया गया हो वह सफल हो श्रौर उदिष्ट व्यक्ति या समाज उससे प्रभावित हो।
- ४. बालकेँकी अन्तर-व्यक्ति (आर्टिकुलेशन), शब्दोचार (प्रोनिन्स-एशन), उचित ध्वनि-निर्गम (इनिन्सिएशन) अर्थात् मुँहके भीतरके यथोचित् स्थानसे वर्णेँका उचारण, बल (एम्फेसिस), सुस्वरता (इन्टोनेशन) का उचित संस्कार करना।
- प्. पुस्तक बाँचकर बालक उसका भाव समभ सके श्रीर दूसरोंको समभा सके।

# वाचनके गुण

हम पीछे वता आए हैं कि अच्छे वाचनमें छः गुण होने चाहिएँ-

- १. मधुरता।
- २. अन्तर-व्यक्ति : प्रत्येक अन्तरको शुद्ध तथा स्पष्ट उचिरित करना ।
- ३. पदच्छेद: प्रत्येक शब्दको अन्य शब्दोँ से अलग करके उचित बल तथा विरामके साथ पढ़ना।
  - ४. सुस्वरता : भावोँ के अनुसार वाणीवेँ आरोह-अवरोह लाना।
  - ५. धेर्यः डचित गतिसे पढ्ना।
  - ६. लय-समर्थता : लय अर्थात् प्रवाह बनाए रहना ।

उपर्यु क्त ढंगमे पुस्तक बाँचने वाले आगे चलकर अच्छे वार्त्ताकार (कन्वसेंशनलिस्ट), प्रभावशाली क्का और सफल आभेनेता हो जाते हैं। कहा जाता है कि गद्य पाठकी आधी सफलता और कविताकी पूरी सफलता सुद्र वाचनसे ही हो जाती है। अर्थात् यदि वाचन अच्छा हुआ तो केवल वाचनके सहारे ही पाठ समभमें आ जाता है।

### वाचनके दो आधार

वाचनके दो प्रमुख आधार हैं—

- (१) वाचनसुद्रा (पौस्चर ऐन्ड जेस्चर ) श्रर्थात् वैठने, खड़े होने, पोथी या वाचन-सामग्री हाथमें ग्रहण करने तथा भावानुसार हाथ, नेत्र श्रादि श्रंगों का संचालन करना।
- (२) वाचनशैली, त्र्यर्थात् भावानुसार स्वरके उचित त्रारोह-स्रवरोहके साथ बाँचना ।

वाचन-मुद्रा ठीक रखनेके लिये प्रत्येक वाचकको अपने बाएँ हाथमें पुस्तक इस प्रकार बीचसे पकड़नी चाहिए कि ऊपर उसके बीचके मोड़पर बाएँ हाथका अँगूठा आ जाय और दूसरा हाथ भावाभिव्यक्तिके लिये खुला छूटा रहे। यदि पुस्तक वड़ी हो या अभिनन्दन-पत्र जैसी वाचन-सामग्रीहो तो दोनों हाथों से पकड़कर भी उसे वाँचा जा सकता है

किन्तु बाँचनेवालेकी दृष्टि निरन्तर पुस्तक या वाचन-सामग्री- पर ही न जमी रहे। वाचकको अपनी दृष्टि-परिधि (आई स्पैन) इतनी साध लेनी चाहिए कि एक बार देखते ही वह पुस्तकके पन्द्रह-बीस शब्द प्रह्मा कर ले और फिर जनताके सम्मुख मुँह करके उसे अभिव्यक्त कर दे। इस सम्बन्धमें इस अध्यायके अन्तमें व्यावहारिक नियम विस्तारसे दे दिए गए हैं।

### कविता-वाचन

गद्य-पाठके वाचन श्रौर कविताके वाचनमें वड़ा अन्तर है। यद्यपि भावके अनुसार स्वरका आरोह-अवरोह काव्य-पाठके लिये भी अपेचित है किन्तु कवितामें छन्दका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिये कविता वाचनकी दो शैलियाँ हैं—

- (१) छन्दानुगत शैली (हृद्यिकल रीडिंग)
- (२) भावात्मक वाचन-शैली (एक्स्प्रेसिव रीडिंग)

इनमें से पहली शैली (छन्दानुगत शैली)के अनुसार पाठ करनेमें छन्दकी गति, यति और लयका ध्यान रखना चाहिए किन्तु कचामें कभी गाकर नहीं पढ़ना चाहिए। किन्-सम्मेलनोंमें भले ही किन्ता गा ली जाय किन्तु कचामें इसका प्रयोग सर्वथा वर्ष्य हैं क्यों कि किविता गा ली जाय किन्तु कचामें इसका प्रयोग सर्वथा वर्ष्य हैं क्यों कि किवितापाठ (रेसिटेशन) और किवता-गान (हाइमिंग या सिक्कि ) में बड़ा अन्तर है।

भावके अनुसार कविता-वाचनमें भी यद्यपि भावाभिन्यक्ति ही प्रधान होती है किन्तु इसका यह अर्थ नहीं समम्मना चाहिए कि छन्दकी पूर्णतः उपेना हो जाय। वाचकको भावानुसार कविता-वाचनमें यित और लयका परित्याग यथावसर कर देना चाहिए किन्तु छन्दका प्रवाह नष्ट नहीं होने देना चाहिए। एक उदाहरण लीजिए—

जबको गए जन्खन हैं जरिका 'परिखी पिय झाँह घरीक ह्वी ठाढ़े । पोँ छि पसेउ बयारि करीँ अरु पाँच पसारिहीं भूभुरि ढाढ़े ॥ इसे छन्दकी गति, यति श्रौर लयके श्रनुसार इस प्रकार तोड़कर पढ़ेँ गे जैसे नीचे शब्देाँ के बीच दी हुई खड़ी पाईसे विभक्त है-

जलको । गए खन । खन हैं । बरिका । परिखी । पिय छाँ । ह घरी । क है ठाड़े। वेाँ । छि पसे । उ बया । रि करेाँ । अरु पाँ । य पखा । रिहेाँ मू । अरि डाड़े ॥ यदि भावके अनुसार इसे बॉचना हो तब हम इसके एक-एक भाव-वाक्यको एक आरोह या अवरोहमेँ पकड़ेँगे जैसा नीचे शब्देाँके बीचमेँ दी हुई खड़ी पाईसे व्यक्त है—

जलको गए लक्खन । हैँ लिश्का । परिस्तौ पिय छुँह घरीक है ठाड़े । पेँछि पसेड बयारि करैँ। ग्रह पाँय पसारिहौँ भू शुरि डाड़े ॥

### वाचन-शिचाके साधन

बहुतसे लोग वाचन-शिक्त एके लिये ऐसी पुस्तकें प्रयोगमें लाते हैं जिनमें या तो जीवन-चिरत होते हैं या कथाएँ होती हैं अथवा विविध विषयोंका परिचय होता है। वाचन-शिक्त एके लिये ये तीनों ही प्रकारके विषय अनुपयुक्त हैं क्यों कि इन तीनों में स्वरकी प्रभावोत्पादकता नहीं साधी जा सकती। अतः वाचन-शिक्त एके लिये नाटक तथा ऐसी वार्ता-पुस्तकें (कन्वरसेंशनल रीडर्स) प्रस्तुत की जानी चाहिएँ जिनमें अधिकांश सम्वाद हों। इससे बालकेंको तीन लाभ होंगे—

- (१) उनका स्वर-संस्कार होगा।
- (२) अवसरके अनुकूल भाषाके प्रयोगका ज्ञान होगा।
- (३) व्यावहारिक शब्द-भाण्डार बढ़ेगा।

### वाचन-शिच्याकी विधियाँ

शिज्ञा-संसारमेँ बाँचना सिखानेकी निम्नलिखित विधियाँ प्रचलित हैं—
१. 'देखो श्रोर कहो'-विधि ( लुक ऐण्ड से मेथड )
२. श्रज्ञर-बोध-विधि ( स्पेलिंग ,, )
३. ध्वनिं-साम्य-विधि ( फोनिक ,, )
४. श्रज्ञुध्वनि-विधि ( इमिटेशन ,, )

| ५. भापा-शिच्चण-यन्त्र-विधि | (लिंग्वाफोन ,,)   |  |
|----------------------------|-------------------|--|
| ६. समवेत पाठ-विधि          | ( साइमल्टेनियस ") |  |
| ७. संगति-विधि              | ( एसंसिएशन ")     |  |

## 'देखो और कहो' विधि

पहली 'देखो श्रोर कहो'-विधिमें एक पूरा शब्द श्यामपट्टपर लिख दिया जाता है। विद्यार्थीको श्रक्तकी पहचान करानेके बदले शब्दके स्वरूपकी पहचान कराई जाती है। इस प्रणालीका सबसे बड़ा दोन यह है कि इसके द्वारा निरन्तर प्रयुक्त होनेवाले शब्दों का चित्र तो मिन्तकमें ठीक बैठ जाता है किन्तु श्रव्यवहृत शब्दों के रूप श्रोर प्रयोगमें धोखा हो जाता है। यदि वर्णमाला सिखाए बिना ही—'नाटक, गाय, घोड़ा' श्रादि शब्दों के रूपसे परिचय कराया जाय नो इसमें दो दोप स्वतः श्रा जाते हैं —१. शब्दों की संख्या इतनी श्रपरिमित है कि उनका परिचय कहाँतक कराया जायगा श्रोर २. तिनक सी श्रसावधानी कर देनेसे, बालक उपर्यु क्त शब्दों को 'नरक, माय, थोड़ा' भी पढ़ सकता है। श्रतः यह विधि त्याज्य है।

### श्रद्धर-बोध विधि

श्रचार-वोध-विधि वहीं हैं जो श्रमीतक नागरी पढ़ानेवाले प्रयोग करते हैं। यही विधि ठीक भी हैं क्यों कि हमारी वर्णमालाके श्रचराँ का कम उच्चारण-स्थानके श्रनुसार सिकात है श्रतः श्रचर-वोध-विधिमे वर्णमालाके क्रमके श्रनुसार सिकाना ही ठीक है। जब वालक श्रचर पहचान लें तब उन्हें शब्द दे दिया जाय जिससे वे एक-एक श्रचर मनमें पढ़कर श्रीर फिर बोलकर पूरा शब्द बाँच समें। यदि उसे 'कमल' पढ़ना हो तो मनमें 'कम ल' कहें श्रीर फिर बोलते समय मिलाकर कहें—'कमल'। कुछ पाठशालाश्रों में कम ल 'कमल', खट म ल 'खटमल' कहलाकर पढ़वानेका श्रभ्यास कराया जाता है। यह बुरा श्रभ्यास है। व्याचना सीखनेवाले छात्रां को इस क्रमसे श्रवर-श्रचर टटोलकर पढ़नेका

दुरभ्यास हो जाता है श्रीर वे श्रागे चलकर उचित गतिसे बाँचने में श्रसफल रह जाते हैं। बाँचना सिखालाने के लिये यह श्रावश्यकता है कि छात्रें की हिष्ट-परिधि सध जाय श्रर्थात् उनमें यह शक्ति श्रा जाय कि देखते ही शब्दका रूप उनकी हिष्ट पकड़ले, श्रज्ञर-श्रज्ञरका रूप उसे पहचानकर शब्दको न स्थिर करना पड़े।

### ध्वनि-साम्य-विधि

तीसरी ध्विन-साम्य-विधिमे एक समान उच्चरित होनेवाले शब्द एक-साथ सिखाए जाते हैं—जैसे 'क्रम, भ्रम, श्रम' श्रादि । किन्तु यह विधि श्रम्वासाविक श्रीर श्रसंगत है । इनमे जान-बूमकर वालफको ऐसे शब्द सीखने पड़ते हैं जिनको वह श्रपने व्यवहारमें नहीं पाता है, जैसे— 'कर्म, गर्म, घर्म, चर्म, धर्म, नर्म, मर्म, वर्म'। ध्विन-साम्य-विधिके इस पाठमें 'घर्म, चर्म, मर्म, वर्म' श्रादि ऐसे शब्द हैं जिनका वह या तो तद्भव रूपमे 'घाम, चाम' श्रादि व्यवहार करता है या कभी करता ही नहीं। श्रतः यह विधि भी त्याज्य है।

### अनुध्वनि-विधि

चौथी अनुध्वित-विधि प्रायः 'देखो और कहो' का ही प्रकारान्तर है। इसमें अध्यापक एक शब्द कहता है और विद्यार्थी उस शब्दकी ध्विनका अनुकरण करता है। किन्तु इस विधिका विशेष उपयोग उन भाषाओं की शिक्तां के लिये है जिनमें एक एक अन्तरकी कई कई ध्वित्या होती हैं या कभी-कभी शब्द लिखनेमें कुछ अन्तरें का उन्नारण ही नहीं हाता या लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है जैसे—अँगरेजीके 'पुट' (Put) और 'बट' (But) शब्दों में आनेवाला 'यू' (U) अन्तर क्रमशः 'उ' और 'अ' का बोधक होता है, अथवा अँगरेजीके 'काम' (Calm=शान्त) शब्दमें आनेवाली 'ल' (L) ध्वित अस्पुट रहती है, अथवा कारसीमें लिखा हुआ 'निजामु स्वीन'। ऐसी सभी अनियमित और विकृत भाषाओं में पग-पगपर अध्यापकको पथ-प्रदर्शनकी

त्रावश्यकता पड़ती है किन्तु नागरीमें यह समस्या उठती ही नहीं। इसे हम 'सुनो श्रौर कहो' विधि कह सकते हैं।

#### भाषण-यन्त्र-विधि

पाँचधीँ भाषण-शिक्ता-यन्त्र-विधि नई वस्तु हैं। इसमेँ प्रामोफोनके तबेमेँ एक पाठ भरा रहता है, जिसे सुनकर वालक उसीका अनुकरण करके पढ़नेका अभ्यास करते हैं। इससे लाभ यह होता है कि उद्यारणमेँ एक एपता और पढ़नेके क्रममेँ समता आ जाती है किन अभी नागरीकी शिक्ताके लियं लिंग्वाफोनके तबे नहीँ वने हैं और वननेपर भी सबको प्राप्त हो सकेँगे या नहीँ, इसमे सन्देह है। यह विधि व्यय-साध्य और दुर्लभ होनेके कारण त्याज्य है।

### समवेत पाठ-विधि

छठी समवेत पाठ-विधि प्रायः छोटे-छोटे पद्योँ अथवा छोटे-छोटे गीत सिखानेमें प्रयुक्त होती है। किन्तु भावपूर्ण गद्यांशोँ अथवा नाटकके छंशोंकी शिचा देनेमें भी इसका सफल प्रयोग किया जा सकता है। अध्यापक एक अंशको स्वयँ भावपूर्ण रीतिसे पढ़ता है और कचाके सब विद्यार्थी एक साथ उसकी आधृत्ति करते हैं। ऐसा करनेके स्वर सथता है और वाचन-संस्कार दढ़ हो जाता है। यथास्थान इसका प्रयोग अवश्यकरना चाहिए।

### संगति-विधि

सातवीँ संगति-विधिका विधान मदाम मौन्तेसोरीनै किया है किन्तु वह खेलवाड़ मात्र है। उसको हम वास्तविक शिक्ता-विधि नहीँ कह सकते और न वह हमारे काम ही अधिक आ सकती है। विधि यह है कि बहुत सी वस्तुओं, चित्रों, खिलौनों आदिके आगे उनके नाम काडेंपर लिखकर रक्खे जाते हैं। फिर वे कार्ड फेँट दिए जाते हैं और बालकेंसे कहा जाता है कि जिस वस्तुका जो नाम है वह नामवाला कार्ड उसी वस्तुके आगे रख दिया जाय। धीरे-धीरे बालक उन शब्देंको षहचान जाते हैं। इस विधिसे केवल कुछ सज्ञाओंका बोध कराया जा सकता है

त्रीर इससे कुछ संज्ञावाची शब्दोँकी पहचान हो सकती है, किन्तु पढ़नेमें त्रिधिक सहायता नहीँ मिल सकती। इस विधिके कई रूप हैँ जिनका उल्लेख करना यहाँ त्रावश्यक नहीँ है।

#### अङ्ग-सञ्चालन

वाचनके समय भावानुसार स्वका उतार-चढ़ाव तो हो किन्तु उसके साथ बनावटी, श्रतिरिक्षत श्रीर भाँडा श्रङ्ग-सञ्चालन न हो। बात-बातपर श्राँखेँ मटकाना, नाक सिकोड़ना, गर्दन हिलाना माँ डेपनसे द्वाथ फंकना, उँगली मटकाना,

स्वतः बत्तीसी चमकाना अथवा ठठाकर हँसना असंस्कृतिका स्रोतक है।

#### विराम

शब्द समूहाँका चुनाव करना श्रर्थात् वाचनके समय एक बार एक धारामें कितने शब्द बोलने चाहिएँ और कहाँ कितना रुकना चाहिए यह भी सुन्दर वाचनका विशिष्ट गुण है, श्रतः इसका भी श्रभ्यास करा देना चाहिए।

### सुन्दर वाचनके नियम

सुन्दर वाचनसे गद्य-पाठमें आधी सफलता और कविता-पाठमें पूरी सफलता मिल जाती है। यह सफलता अध्यापककी योग्यतापर ही अधिक निर्भर है। संभव हो सके तो समय-समयपर बाहरसे अच्छे वाचकों को बुलाकर छात्रों के सम्मुख उनका आदर्श-वाचन कराना चाहिए। साधारणतः योरोपीय लेखकोने वाचनके लिये केवल पाँच ही गुण माने गए हैं—

- १. स्पष्ट अत्तरोचार (आर्टिकुलेशन)
- २. स्पष्ट शब्दोचार (प्रोनन्सिएशन), श्रीचित्य श्रीर शोभाके साध प्रत्येक शब्द स्पष्ट बोलना।

- ३. सुध्विन ( इनिन्सएशन ), मुँहमेँ उचित स्थानसे प्रत्येक ध्विन निकालना ।
- ४. वल (एम्फ सिस), प्रत्येक शब्द या अन्तरपर यथायोग्य वल देना । ५. स्वरारोह (इन्टोनेशन ), भायके अनुसार वाक्यको स्वरका उतार चढाव ।

वाचनके लिये निम्नाङ्कित नियमोंका विशेष ध्यान रक्खो-

- १. हलकी पुस्तक हो तो बाएँ हाथमें उठात्रो और इस प्रकार पकड़े रहो कि कोहनीपर ४५° का कोण बन जाय और पुस्तक आँखों से कमसे कम १२ इक्षकी दूरीपर रहे।
- २. पढ़ते समय आँखें निरन्तर पुस्तकमें न गड़ी रहें। एक वार आँखें इतनी सामग्री प्रहण कर लें कि बीच-पीचमें मुँह उठाकर सन्मुख बैठे हुए लोगोंकी ओर देखने और उन्हें सम्बोधित करके पढ़नेका अवकाश मिले, अर्थात दृष्टि-परिधि (आइस्पैन) इतनी सध जाय कि एक वार देखते ही पर्याप्त अंश ऑख प्रहण कर ले और वाचकको निरंतर पुस्तकमें ही आखें न गड़ाए रखना पड़े, एक वार पोथीमें देखकर ऑख-द्वारा प्रहण किए हुए अंशको वह श्रोताओंकी ओर मुँह करके सुना भी सके।
  - ३. शब्द-समूहोंका उचित चुनाव करके आवश्यक ठहराव देकर पढ़ों।
  - ४. पढ़नेकी गति न बहुत मन्द हो, न बहुत तीत्र।
- ५. स्वर भी न मन्द हो न बहुत तीव्र। उसमें उतना ही बल हो कि प्रत्येक श्रोतातक शब्द ठीक-ठीक पहुँच सकें।
  - ६. प्रत्येक शब्दका उचारण स्पष्ट और नियमित हो।
- जाक्य-स्वर सदा एकरूप न रहे, भावोँ के साथ उतरता-चढ़ता रहे
   ऋौर खुला हुआ दाहिना हाथ भी उन भावोँ के प्रकाशमें उचित योग दे।
- प्त. पढ़ते समय न बहुत उछलो-कूदो, न इधर-उधर घूमो। हाँ, मुँह सब श्रोरके श्रोताश्रोंकी श्रोर घूमे, केवल एक ही श्रोर न रहे।
- प्रारम्भ श्रीर समाप्ति मन्द स्वरसे करो जिससे त्रादि श्रीर अन्तका ठीक ज्ञान हो।

१०. खड़े होकर पढ़ो, बैठकर नहीं। उपर्युक्त दस नियम वाचनके प्रमुख नियम कहे जाते हैँ। वाचनकी शिद्याके तीन पत्त

वाचनकी शिचाके तीन पन्न माने गए हैं—१. सिद्धान्त, २. भाव ( अर्थ ), ३. प्रभाव । सिद्धान्त पन्नके तीन अंग हैं—क. मानस ( मनो-वैज्ञानिक ); ख. शरीरिक; ग. सौन्दर्यवादी । मानस दृष्टिसे सुवाचन करनेवालेमें आत्मिवश्वास बढ़ता है, हियाव खुलता है, मिभक दूर होती है और नेतृत्व-भावनाका विकास होता है। शारीरिक दृष्टिसे वाचनके द्वारा फेफड़ोंका व्यायाम होता है, शरीर सीधा रखने और सुवर अंग-संचालनका अभ्यास पड़ जाता है। सौन्दर्यवादी दृष्टिसे स्वर, वाणी, गित, सुद्रा, भावभंगी और अंगसंचालनमें माधुर्य, आकर्षण और लालित्य आ जाता है क्यों के सुन्दर वाणी ही मनुष्यका सबसे बड़ा अलंकार है। भाव पन्नसे स्पष्ट ही अर्थका ज्ञान है। प्रभाव पन्न है वाचनके द्वारा श्रोताओंको अपने वशमें कर लेना। उपयुक्त दस नियमों-के अनुसार यदि कोई बाँचना सीख ले तो वह शीरी सखुन, शीरी ज्ञान हो जाय। वह बोले तो जान पड़े सिश्री घोल रहा है, मुँहसे फूल बरस रहे हैं, मोती मड़ रहेहैं। यही ज्ञानका जादू कहलाता है।

# सस्वर तथा मौन पाठ

हम यहाँ सस्वर पाठ अथवा मौन पाठकी व्याख्या नहीँ करना चाहते क्योँ कि सस्वर पाठ तो पाठन-क्रमका एक अंग है और मौन पाठ भी पाठ्य-पुस्तक या सत्वर पाठ पढ़ानेका एक क्रम मात्र है। अतः दोनोँ की व्याख्या उचित स्थलीं पर की जायगी।

वाचनकी पूरी व्यवस्थाके लिये नीचेकी सारिएी देखिए-

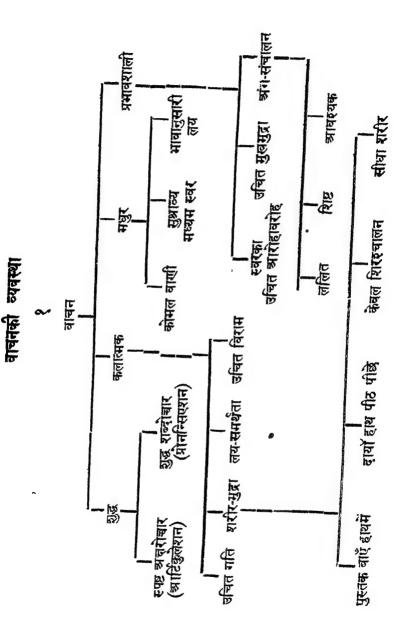

करते हैं। हमारे लेखकोंकी लेखनी नित्यप्रति वरसाती नदीके समान अत्यन्त वेगसे दौडी चली जाती है—आँख मूँदकर, अन्धी होकर—जिसम संयम नहीं, नियम नहीं, कौशल नहीं, उक्ति-वैचिन्न्य नहीं, शब्दों-में शक्ति नहीं। उच्छुङ्कल, निरंकुश और उदंड प्रकृतिकी प्रेरणासे हमारी लेखनी काग़ज रैंगती चली जा रही है। उस लेखनीको संयत करनेकी आवश्यकता है, नदीम बाँध बाँधनेकी अपेचा है, तभी हमारा साहित्य प्रौढ़ और प्राञ्जल हो सकता है और संसारकी अन्य साहित्यक भाषाओं से होड़ ले सकता है।

# शतं वद एकं मा लिख

हमारे यहाँ एक सूक्ति प्रसिद्ध है—'शतं वद एकं मा लिखं' [सौ वातेँ कह भले दो, किन्तु लिखकर एक भी मत दो । ] लिखकर अपना हाथ न कटाओ । मुँहसे निकली बातका प्रमाण ही क्या ? किन्तु जब आप-की लेखनीकी जिह्ना कुछ कह बैठती है तो वह पत्थ्रकी लकीर बन जाती है। आप वन्दी हो जाते हैं। आपका लिखा हुआ एक-एक अत्तर आपके विरुद्ध वोल उठता है। अतएव लेखनी सोच-समक्कर उठाओ। स्मरण रक्खो—

श्रपनो लेखनी उठाश्रो मत। उठाते हो तो चलाश्रो मत। चलाते हो तो दो बार सोच लो। चल चुकनेपर दो बार दुहरा लो।

देख लो कि प्रत्येक शब्द इच्छित अर्थके अतिरिक्त कोई दूसरा अर्थ तो नहीँ देता। सावधान!

# रचना शिच्चणके उद्देश्य

रचना-शिल्लाणके द्वारा हम अपने बालकोंको इस योग्य बना देना चाहते हैं कि वे शुद्ध, उचित, लोकसिद्ध, निरापद तथा इच्छित प्रभावो-त्पादक भाषामें अपने मनकी बात कह सकें, दूसरोंकी बातोंका उत्तर दे सक, सत्साहित्यकी सृष्टि कर सकेँ और इस प्रकार अपना सामाजिक जीवन सुसंस्कृत और सुखमय बना सकेँ।

#### भाषाके वाञ्छनीय तत्त्व

यहाँ ग्रुद्ध भापाका अर्थ व्याकरण-सिद्ध भाषा है। ऐसी भाषाका प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए जो व्याकरणकी दृष्टिसे खटकता हो या लोगोंको नाक-भौँ सिकोड़नेका अवसर देता हो। उचित भाषासे तात्पर्य यह है कि वह अवसर तथा पात्रके अनुकूल हो। ऐसा न हो कि अमंगल अवसरपर मंगलकी और मंगल अवसरपर अमंगलकी ध्विन दे। लोकसिद्ध भापा वह है जो हमारे समाजके उच्च श्रेणीके लोगों के मुँहमें बार-बार आ-जाकर में ज गई है, जिसका प्रयोग शिष्ट समाजमें प्रचलित है और जिसकी उपेन्ना करना समाजमें भौंडापन सममा जाता है। निरापदका अर्थ है कि हमारी भाषापर न तो दूसरे उँगली उठावें, न उसके कारण हम अनायास विपत्तिमें पड़ जायं। राजनीति और समाजनीतिके व्यापारियोंको इसपर विशेष रूपसे ध्यान देना चाहिए। इच्छित प्रभावोत्पादक भाषाका स्वतःसिद्ध अर्थ यह है कि बातका उचित प्रभाव पड़े, वह केवल आकाशमें विलीन होकर न रह जाय।

#### अन्य भाषाओं का संसगे

अन्य भाषाओं के सम्पंकसे हमारी भापामें जो अञ्यवस्थाएँ आगई हैं उनमें से एक समस्या है विभक्तिकी। आजकल नागरी लिखनेवालों भें विभक्तिके सम्बन्धमें तीन मत हैं। शुद्ध लिखनेवाले विद्वान विभक्ति मिलाकर लिखते हैं, जैसे 'रामका'। कुछ लोग अम और अज्ञानवश शब्दसे विभक्ति हटाकर लिखते हैं, जैसे 'राम का'। कुछ लोग सर्वनामके साथ तो विभक्ति जोड़नेको तैयार हैं किन्तु संज्ञाओं के साथ नहीं! वे 'उसका' में तो विभक्ति मिला देंगे किन्तु 'राम' के साथ 'का' लगाना होगा तो लिखेंगे 'राम का'। कुछ दिन पहले यह 'सटन्त' और 'हटन्त'का विभक्ति-विज्ञोभ इतना प्रवल हो गया था कि स्वर्गीय पहित गोविन्द-

नारायण मिश्रको 'विभक्ति-विचार' नामकी पोथी लिखकर इस भ्रमका निराकरण करके 'सटन्त' विभक्ति लिखनेका निर्णय देना पड़ा था।

#### विभक्ति-विचार

नागरीमं जो कुछ लोग विभक्ति हटाकर लिखते हैं, वे 'राम का घोड़ा' लिखते समय 'राम' अलग और 'का' अलग लिखते हैं। परन्तु भारतकी आर्थ और द्रविह सभी भाषाओं में विभक्ति मिलाकर ही लिखनेका प्रचार है। देखिए—

| रामस्य घोटकः                | ••• | ••• | संस्कृत ,           |
|-----------------------------|-----|-----|---------------------|
| रामऽजो घोरो                 | ••• | ••• | सिन्धी              |
| रामदा घोड़ा                 | ••• | ••• | पंजाबी              |
| रामेर् घोड़ा<br>रामनो घोड़ो | ••• | ••• | बँगला               |
| रामनो घोड़ो                 | ••• | ••• | गुजराती             |
| रामचा घोड़ा                 | ••• | ••• | मराठी               |
| रामुनियोक गुर्रमु           | ••• | ••• | तेलुगु              |
| रामुडेय कुदिरै              | ••• | ••• | तमिऴ                |
| रामण्टॅं कुतिर              | ••• | ••• | मलयाळम्             |
| रामरो घोड़ो                 | ••• | ••• | <b>डिं</b> गल       |
| रामको घोरौ                  | ••• | ••• | पिङ्गल ( ब्रज )     |
| रामकै घ्वारा                | ••• | ••• | वैसवाड़ी ( श्रवधी ) |
|                             |     |     |                     |

जपर्यों क तालिकासे विदित होगा कि भारतकी सभी भाषात्रों में सम्बन्ध-कारककी विभक्ति मूल शब्दके साथ सटी हुई है। फिर क्या कारण हैं कि हमारी नागरीमें ही शब्द और विभक्ति, चकवा-चकवी न्यायसे कभी मिल जायँ और कभी अलग हो जायँ। जहाँतक विभक्ति सटानेका प्रश्न हैं वहाँतक तो किसी विरोधका प्रश्न नहीं क्योँ कि विभक्ति सटाकर लिखने-का समर्थन तो भारतीय भाषात्रों की प्रकृति ही करती है। तब नागरीमें विभक्ति हटी क्योँ शकारसीकी प्रकृति है कि वह विभक्तिको शब्दके पहले स्थान देती है जैसे—'बनारससे' के लिये कारसीवाले 'श्रज बनारस' लिखते हैं, 'श्रसलमें' के लिये 'दर श्रसल' का व्यवहार करते हैं। फारसी लिपिमें उर्दूका व्यवहार श्रारंभ होनेपर वही फारसी-प्रवृत्ति सामने श्राई श्रोर उनके यहाँ भी 'रामको' लिखनेके दोनों ढङ्ग चलते रहे, जैसे—(१) 'रे श्रिक्तिफ्र मीम' 'राम' श्रलग श्रोर 'काफ़ साव' 'को' श्रलग (राम को) श्रोर (२) 'रे श्रिक्तिफ् मीम काफ़ वाव' 'रामको'। नागरीमें विभक्ति श्रलग लिखना इसी पहली प्रवृत्तिका महा श्रनुकरण है जिसका त्याग शीघसे शीघ होना चाहिए।

<del>बुद्ध शब्दोँ के स्वरू</del>प

नागरीमें चलनेवाले कुछ बहुरूपी राब्दोंका स्वरूप निश्चित कर लेना बहुत त्यावश्यक है। एक शब्द 'जावेगा' ले लीजिए। यह शब्द 'जायगा, जायेगा, जाएगा, जावेगा, जावेगा', इन पाँच रूपोँ में लिखा जाता है। इस प्रकारके बहुरूप शब्द नागरी भागके विद्यार्थीके लिये श्रामक हो सकते हैं। अतः 'एकमात्रालाघवेऽिप पुत्रोत्सवम्मन्यन्ते वैयाकरणाः' [ यदि कहने और लिखनेमें एक मात्राकी भी कमी कर दी जा सके तो वैयाकरण लोग ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो उनके घर पुत्र जन्मा हो ] के सिद्धान्तके अनुसार 'जायगा' रूप ही स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसे अन्य स्थानोंपर यदि 'जो मुंनेंगे वही लिखेंग'का नियम मान लिया जाय तो बहुत अंशों में बहुरूपताकी अटि दूर हो सकती है। फिर भी 'लिए' जैसे शब्दों के लिये यह नियम बनाया जा सकता है कि 'वास्ते' के स्थानपर 'लिये' लिखा जाय और 'लेना' क्रियाका रूप बनाना हो तो 'लिए' लिखा जाय। यह नियम इसलिये कि क्रियाकी गतिमें शीव्र बोलते समय 'प' स्वर सरल होता है 'ये' नहीं, जैसे—'घनश्यामके लिये हाटसे कुछ फल लिए जाता है।'

लिंगानुसारी क्रियाका रूप

स्त्रीलिङ्ग ग्रौर पुल्लिङ्गके साथ बदलनेवाली क्रियाका रूप भी विचारणीय है। कुछ लोग पुल्लिङ्गमें 'गया' लिखनेके श्रनुसार स्नीलिङ्ग वनाते समय 'य' पर 'ई' की मात्रा लगाकर 'गयी' लिख देते हैं। उनका तर्क यह है कि जब 'य' मे 'त्रा' की मात्रा देकर 'या' बनाते हैं तब 'ई' की मात्रा देकर 'यी' भी क्यों न बनावें। इसका उत्तर यही है कि 'य' पर 'ई' की मात्रा लगानेसे उसकी ध्विन क्वाई हुई प्रतीत होती है जब कि केवल 'ई' का प्रयोग शुद्ध स्वरकी ध्विन देता है। अतः 'त्राया' 'गया' आदिमें 'य' के आगे 'आ' की मात्रा लग सकती है किन्तु 'त्राई' 'गई' में 'य' की आवश्यकता नहीं है। हमें या तो ध्विनके सिद्धान्तपर चलना चाहिए या गठनके। किन्तु गठन अर्थात् धातु-रूपका सिद्धान्त तो इसलिये मान्य नहीं हो सकता कि अभी हमारी भाषा स्थिर नहीं हो पाई है। गठनका सिद्धान्त मानकर भाषाकी उन्नति रोकना उचित भी नहीं है।

# सीधी और घुमौवा बात

हमारे यहाँ बोलचाल सीघे ढंगसे होती है पर श्रॅगरेजीके घुमौवा रूप (इण्डाइरेक्ट फ़ौर्म) की छुतही बीमारीके कीटाणु श्राजकल नागरीमें भी दिखाई पड़ने लगे हैं। श्रॅगरेजीकी देखा-देखी नागरीमें हम कहने लगे हैं—'उसने कहा कि वह वहाँ गया था।' इसके स्थानपर 'उसने कहा कि मैं वहाँ गया था' लिखनेसे ही नागरीकी प्राण-रज्ञा हो सकती है।

# वाक्य-निर्माणपर प्रभाव

ऋँगरेजीका प्रभाव हमारे वाक्य-निर्माणपर भी पड़ने लगा है। हमारे हिन्दी-लेखक लिखते हैं—

'राम, जो कि दशरथके बड़े पुत्र थे, ने कहा।' नागरीकी प्रकृतिके अनुसार इसे लिखना चाहिए—

'दशरथके बड़े पुत्र रामने कहा।'

श्रनुवादोँ में जो वाक्य-निर्माणके ऐसे श्रॅगरेजी रूप पाए जाते हैं उन्हें तत्काल दूर कर देना चाहिए। कमी-कभी यह वाक्य-निर्माण निम्नलिखित प्रकारके भयंकर रूपमें भी पाया जाता है— 'राम, जो कि दशरथके पुत्र थे, ने रावण, जो कि उनकी पत्नीको हर खे गया था, को मारा।'

#### विराम-चिह्न

विराम-चिह्नोँ या संवेत-चिह्नोँ की भी एक समस्या त्रा खड़ी हुई है। हिन्दीकी पुरानी पोथियोँ में ढूँ ढ्नेसे निम्नलिखित चिह्न मिलते हैं—

#### 1 11 -

किन्तु श्रॅंगरेजीके शुभागमनसे उसके प्रायः सभी विराम चिह्न नागरीमेँ भी प्रयुक्त होने लगे हैँ। वे हैँ—

#### - **, ; : - ! ! " " ()**[]

हमारी भाषामें प्रायः गुम्फित वाक्य नहीं होते। जो होते भी हैं वे इतने उलमे हुए नहीं होते कि उनमें बहुतसे अनर्गल चिह्नोंकी आवश्यकता पड़े। अब प्रश्नवाचक चिह्नको ही ले लीजिए। यह चिह्न अँगरेजीमें तो इसलिये आवश्यक है कि वहाँ बहुतसे प्रश्न-सूचक वाक्यों में प्रश्न-वोधक शब्द नहीं होते। जैसे—'इज देअर ए सीट हीअर?' (यहाँ कोई बैठनेका स्थान है?) किन्तु नागरीमें अनुवाद कर देनेपर हम कहेँगे—'क्या यहाँ कोई स्थान है।' इस वाक्यमें 'क्या' शब्द प्रश्न-बोधक है ही, फिर व्यर्थ चिह्नका प्रयोजन? अतः केवल उन्हीं चिह्नोंका व्यवहार किया जाय जो नितान्त आवश्यक हों जैसे—।॥, —() तथा "" और यह उदार सिद्धान्त बना लिया जाय कि अर्थकी स्पष्टताके लिये जो चिह्न उचित हों उनका प्रयोग अवश्य किया जाय, किन्तु केवल अँधाधुन्ध अनुकरण न हो।

# लेखनी कैसी हो ?

एक समस्या है लेखनीकी। निर्मारिणी (फाउरटेन पेन) और लोहेके कलसोँ के प्रयोगने सरकरहे, किरिच या नरकटके कलसोँका बहिष्कार ही कर दिया है। किन्तु नागरी अच्चरोँकी मुन्दरता और बनावटकी रचाके लिये नरकटके कलमका ही प्रयोग आवश्यक है।

# अनुनासिकका चिह्न

श्रन्तिम समस्या है श्रनुनासिक विह्नकी। श्राजकल लोग श्रनुनासिक लोय भी श्रनुस्वारका प्रयोग करते हैं । वे 'हंस' श्रीर 'हेंस' में कोई भेद ही नहीं सममते। वे गेंदको गेंद लिखते श्रीर छापते हैं जो वास्तवमें 'गेन्द' पढ़ा जाता है। श्रतः चन्द्रबिन्दु (ँ) का प्रयोग भाषाकी शुद्धताके लिये श्रावश्यक तथा श्रनिवार्थ्य है। उर्दूमें शब्दके बीचमें श्रनुनासिक प्रयोगकी व्यवस्था नहीं है, इसीलिये हमारे पंजाबी मित्र 'हँसना' को 'हन्सना' पढ़ते श्रीर बोलते हैं किन्तु हमारी नागरी भाषा श्रनुनासिक प्रयोग है श्रीर 'में, मैं, हैं, बहुतों, ख्रियाँ, ऊँट, ख्राली, ई ट, बहुएँ, श्रोंठ, श्रोंधा, कहें, सुनें, समफें, हसना, रँभाँना, गाँव, पाँव, कुश्राँ, साँप. जोँक, काँपना, तोँद, गेँद, पौँढा, तेंदुश्रा' श्रादि श्रनुनासिक प्रधान तद्भव शब्दों में केवल श्रनुनासिकका चिह्न प्रयुक्त होना चाहिए, श्रनुस्वार नहीं।

# रचनाके स्वरूप श्रीर शिच्चण-विधियाँ

#### रचना कैसे की जाय ?

रचना करनेकी प्रवृत्ति मनुष्यमें स्वाभाविक होती है। वह कुछ कहना चाहता है यह सत्य है, किन्तु वह लिखना भी चाहता हो या लिखकर ही अपनी बात कहना चाहता हो यह स्वाभाविक नहीं है। कभी तो अपनी आवश्यकता-वश, कभी परिस्थिति-वश (सम्बोध्यको सामने न पाकर) और कभी स्वतन्त्र भावाभिव्यक्तिकी प्रेरणासे ही मनुष्य लेखनी उठाता या जीभ हिलाता है।

# त्रावश्यकता, परिस्थिति और अभिन्यिक

हम आवश्यकता-वश ही बात-चीत करते हैं, कथा-वार्ता कहते हैं, पत्रादि लिखते हैं। विशेष परिस्थितिमें पड़कर हम अभ्यर्थना (अपील) करते हैं, आवेदन-पत्र भेजते हैं, अभिनन्दन-पत्र या सम्मान-पत्र तैयार करते हैं और प्रशंसा-पत्र या प्रमाण-पत्र लिखते हैं। और फिर स्वतन्त्र भावाभिव्यक्तिकी इच्छा—दूसरे लोग मुमे जानें, मेरे विचार पढें या सममें—साहित्यिक कृतियोंको जन्म देती हैं और इसी इच्छासे कथा, वर्णन, जीवन-चरित, आत्म-कथा, निबन्ध, नाटक, कविता, आलोचना आदि साहित्यके अनेक गद्य-पद्यात्मक क्योंकी सृष्टि होती हैं।

#### भाषा-रचनाके दो प्रकार

वस्तु बनानेकी क्रिया ही रचना कहलाती है। इसीलिये शब्दोँकी सार्थक तथा कलात्मक सजावटको भाषा-रचना कहते हैं। रचना दह

प्रकारकी होती है—मौखिक श्रौर लिखित। हमारे यहाँ श्रद्धारके रूप श्रौर उसके उचारणका परिचय होते ही शब्द-ज्ञान श्रौर फिर सीधे बाक्य-रचनाका श्रारम्भ हो जाता है। मौखिक रचना तो लोक-संसर्ग से ही बालक सीख जाता है किन्तु उचित शिचाके विना लिखित रचना नहीं सीखी जा सकती।

# रचना-शिच्रण-विधियाँ

गद्य-पद्य भाषा-रचना सिखानेकी सत्रह विधियाँ हैं—

| ( 'लुक ऐण्ड कम्पोज्ज'        | मेथड )                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( लिंग्वाफोन                 | ,, )                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| ( कन्वर्सेशन                 | · \                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| ( एलिसिटेशन                  | ,, )                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| ( सजेस्शन                    | ,, )                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |
| ( गाइडेन्स                   | · ·                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| ( नोट्स या पौइन्ट्स          | , i                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| ( डिस्केशन                   |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| ( इभिटेशन                    | · \                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| (स्टडी                       | " i                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| ( बौकेबुलरी                  | · \                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|                              |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
| (मीडल                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                             |
| ( टैलिंग                     | ``\                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| (कोरिंलेशन                   | . 1                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| ( सन्जेक्ट                   | , )                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
| ्डाइरेक्शन<br>(इाइरेक्शन     | <u>"</u> )                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                             |
| गद्य-रचनाके लिये तथा         | प्रनितम                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
| निके लिये प्रयुक्त होती हैं। |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |
|                              | ( लिंग्वाफोन ( कन्वसेंशन ( एलिसिटेशन ( सजेस्शन ( गाइडेन्स ( नोट्स या पौइन्ट्स ( डिस्कशन ( इमिटेशन ( चौकेबुलरी ( हिन्ट्स या आउटलाइर ( मौडल ( टैलिंग ( कोरिंलेशन ( सब्जेक्ट ( डाइरेक्शन | (कन्वसेंशन ") (एलिसिटेशन ") (सजेस्शन ") (गाइडेन्स ") (नोट्स या पौइन्ट्स ") (हिस्कशन ") (इमिटेशन ") (स्टडी ") (वौकेबुलरी ") (हिन्ट्स या आउटलाइन ") (मौडल ") (टैलिंग ") (कोरिलेशन ") (सञ्जेक्ट ") गद्य-रचनाके लिये तथा अन्तिम |

# 'देखो और रची' विधि

इस विधिका आधार एक लकड़ीकी पिटारी हैं जो संसारके विष्ठि शिचाशास्त्री तथा काशी हिन्दू विश्वविद्यालयके सस्थापक महामना पिएडत मदनमोहन मालवीयजीके नामपर 'मोहन पेटी' कहलाती है। यह इस प्रन्थके लेखक आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदीका आविष्कार है। इस पेटीमें ढकनेके पीछे एक सलेट लगी रहती है, उसीपर एक पुस्तक फॅसी रहती है, उसके सामने दाएँ हाथकी और खाँचीदार पटिरयाँ लगी रहती हैं अभैर उसके नीचे तीन सरकों आ डब्बे लगे रहते हैं जिनमें गत्तेके दुकड़ोँ पर छपे हुए देवनागरीके अच्चर, अंक, मात्राएँ तथा कुछ अति प्रचलित शब्द भरे रहते हैं । इसकी शिचाकी चार अवस्थाएँ हैं—

- १. पहली अवस्थामें पुस्तक देखकर विद्यार्थी सरकौत्रा डब्बों के छोटे घरों में से अत्तर निकालकर खाँचीदार पटरियों में लगाता है और पूरा प्रष्ट रच चुकनेपर फिर अत्तर निकालकर उन्हीँ घरों में यथा-स्थान डाल देता है। इस प्रयोगसे बालककी उँगलियाँ सधती हैं, उसे अत्तरोंकी पहचान होती है और बारबार देखते रहनेसे अत्तरोंका शुद्ध रूप उसके सामने आता रहता है।
- १. दूसरी अवस्थामें विद्यार्थी अपने रचे हुए पृष्ठकी प्रतिलिपि सलेटपर करता है। इससे उसे लिखनेका अभ्यास भी होता चलता है और अच्रोँकी बनावट तथा उनके विभिन्न अंगोँका अनुपात भी आ जाता है।
- 2. तीसरी अवस्थामें अध्यापक श्यामपट्टपर ऐसे शब्दें के संयोगसे वाक्य बनाकर लिखता है जिन्हें बालक सीख चुका रहता है। उन वाक्यों को बालक खाँचीदार पटिरयों में अचरों से रचता चलता है। इस अभ्याससे लिखे हुए अचरों से छात्रका परिचय भी हो जाता है और वह तीव्रता के साथ उसकी रचना भी करता चलता है।
- ४. चौथी अवस्थामे अध्यापककी बोली सुनकर ही छात्र गत्तेके अच्रोँसे शब्द रचता है तथा सलेटपर लिखता है।

इस प्रणालीमें अवयव-सिद्धि (सेन्स ट्रेनिंग), करो और सीखो (लर्निङ बाइ डुइङ्ग), स्वयं शिचा (औटो-एजुकेशन), शुद्ध अनुकरण (राइट इमिटेशन) आदि शिशु-शिचाके सम्पूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धातोंका समावेश किया गया है। इसमें बालकेंकी रुचि भी होती है और उनका ज्ञान भी वेगसे बढ़ता चलता है।

#### भाषा-यन्त्र विधि

यह विधि पहले योरोपीय भाषात्रोँ के शिक्षण में ही काम आती थी किन्तु अब नागरीके लिये भी प्रयुक्त होने लगी है। इसे 'लिंग्वाफोन मेथह' कहते हैं"। इसके चार साधन हैं—प्रामोफोनकी मशीन, लिंग्वाफोनका तवा (रेकर्ड), वर्ण्य चित्र तथा सहायक पुस्तक। वर्ण्य चित्रको भीतपर टाँगकर प्रामोफोनका तवा मशीनपर चढ़ाकर चला दिया जाता है। अध्यापक अपने हाथमें छड़ी लेकर प्रामोफोनके वर्ण्य के अनुसार चित्रपर सब वर्ण्य वस्तुएँ और घटनाएँ दिखाता चलता है। तवा वज चुकनेपर अध्यापक प्रश्न करके सब वर्णित वात छात्रों से कहलवा लेता है और फिर सहायक पुस्तकके आधारपर छात्र स्वयं अपने उत्तरोंकी ग्रुद्धता जाँच लेते हैं। यह विधि रचनाके मौखिक स्वरूपकी सिद्धिके लिये सहायक तो है किन्तु अत्यन्त व्यय-साध्य भी है।

#### प्रश्लोत्तर-विधि

यह विधि अत्यन्त प्राचीन है। हमारे देशमेँ पहले इसी विधिके द्वारा शिचा दी जाती थी। मेद इतना ही है कि तब शिष्य प्रश्न करता था, गुरु उत्तर देता था; अब गुरु प्रश्न करता है, शिष्य उत्तर देता है। इस प्रणालीमे ध्यान देने योग्य बात यही है कि जिस विषयपर प्रश्न किए जाय उसका श्रृङ्खलाबद्व वर्णन उत्तरके कामेँ आ जाय। आगे उदाहरण देकर इसकी व्याख्या की जायगी। यह विधि प्रारम्भिक

कत्ताओं में अर्थात् मौखिक रचनाके समयतक ही प्रयोगमें लानी चाहिए । इस विधिमें इतनी बातें समम रखनी चाहिएँ—

- १. पृञ्ज स्पष्ट हों, संचित्र होंं।
- २. प्रश्न एक ही बातके लिये किया जाय, अर्थात् एक प्रश्नके उत्तरमें बहुतसी बातें न आ जायं।
- ३. प्रश्न संगत (लौजिकन) हो अर्थात् एक प्रश्नका दूसरेसे सम्बन्ध हो।
- ४. प्रश्न बालकोँ की मानसिक अवस्था और बौद्धिक योग्यताके अनुकूल होँ।
  - थ. 'हाँ' या 'ना' में उत्तर लानेवाले प्रश्न (लीडिंग क्वेश्चन्स) न हों।
  - ६. ऋस्पष्ट प्रश्न ( वेग क्वैश्चन्स ) न होँ।

चित्र-वर्गाना (पिक्चर कौम्पोज्ञिशन) तथा कथा-रचना सिखानेके लिये इस विधिका प्रयोग श्रवश्य करना चाहिए।

#### उद्बोधन-विधि

इसमें स्वतः विद्यार्थियों से ही निर्दिष्ट विषयके सम्बन्धमें ज्ञातव्य वातें निकलवा ली जाती हैं। इस विधिमें उनकी करपना-शक्ति उदीप्त करके उन्हें स्वतः वर्ण्य विषयके विभिन्न आवश्यक आंग ढूँढ़ निकालनेको उत्साहित किया जाता है। अधिकतर जीवन-चरित, आत्मकथा ऐतिहासिक या भौगोलिक वर्णन अथवा अन्य ज्ञात विषयों या दृश्यादिके वर्णनकी शिज्ञामें इसका प्रयोग करना चाहिए।

#### प्रबोधन-विधि

इस विधिमें सम्पूर्ण सामग्री अध्यापक ही सृत्र-रूपमे दे देता है, बालक केवल अपने अध्यापक-द्वारा प्रदत्त सूत्रके अनुसार निर्दिष्ट विषयको भाषा-निबद्ध करते चलते हैं। यह विधि केवल वैज्ञानिक विषयों अथवा उन विषमों की रचना-शिज्ञाके काममें लानी चाहिए जो विद्यार्थी न जानते हों। इस विधिमें अध्यापक केवल सूत्र ही नहीं देता वरन ऐसे प्रन्थ, पत्र-पत्रिका त्रथवा साधनोंका भी निर्देश करना है जिनके आधारपर रचना की जानी चाहिए।

## मन्त्रणा-विधि

इस विधिसे रचनाके लिये विषय देते समय अध्यापक तत्सम्बन्धी पुस्तकों, लेखों, पत्रों आदिके नाम बतला देता है और विद्यार्थी अपनी बुद्धिके अनुसार उस सामग्रीमें से अपने प्रयोगकी वस्तु निकालकर लेख लिखता है। यह एक प्रकारसे पथ-प्रदर्शन-प्रणाली ही है। इसमें विद्यार्थीको स्वावलम्बनका अवसर तो मिलता ही है, साथ ही उसे यह भी ज्ञान होता चलता है कि एक ही विषयको दो या कई विद्वान लेखक किन दृष्टियों से देखते और किस प्रकार विवेचन करते हैं। इस विधिसे विद्यार्थियों को विभिन्न लेखन-शौलियों का भी ज्ञान होता चलता है, नए तथा समुचित शब्दों का प्रयोग भी आ जाता है और उनकी विवेचना-शिक्त भी बद्रती है।

#### स्त्र-विधि

इस विधिमें छात्रोंकी सहायतासे अध्यापक वर्ष्य विपयके सूत्र स्यामपट्टपर लिखते हैं, जिनके अनुसार विद्यार्थी पूरा लेख तैयार कर लेते हैं। इन सूत्रों में संगति और सक्रमता होनी चाहिए। यह विधि प्रारम्भसे लेकर अन्ततक काम आ सकती है और केवल उन्हीं जीवन-चरितों तथा कथाओं के लिये प्रयुक्त होनी चाहिए जो विद्यार्थी न जानते हों।

#### तक या विमर्श-विधि

यह विधि उन विषयों के लिये प्रयुक्त होती है जिनके पन्न या विपन्न में बहुत कुछ कहा जा सके श्रीर जिनके विषयमें श्राचार्योमें मतभेद हो। सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक समस्याश्रों पर इसी विधिसे रचना कराई जा सकती है। इसका विधान यह है कि एक दिन पूर्व कन्नाको विषय बता दिया जाय। श्रगले दिन कन्नामें दो दल बनाकर वर्षये विषयपर वाद-विवाद करा दिया जाय। जब विद्यार्थी कन्नामें

उस विषय पर वाद-विवाद तथा विचार करके उसके दोनोँ पर्च भलीभाँति समभ लें नब वह लिखनेके लिये दिया जाय।

#### अनुकरगा-विधि 🕝

इस विधिमें एक विशिष्ट शैलीमें लिखा हुआ कोई लेख, नाटक, आख्यान या वर्णन छात्रोंको दे दिया जाता है और यह आदेश दे दिया जाता है कि उसी निर्दिष्ट शैलीमें किसी स्वतः चुने हुए विषयपर मौलिक रचना करो । इस विधिमें विषय-चयन तो छात्र करते हैं, केवल शैलीका निर्देश अध्यापक करते हैं और उस शैलीके मुख्य तत्त्व और गुण बता देते हैं।

#### विचार या अध्ययन-विधि

इस विधिमे विद्यार्थिगण परस्पर विचार-विमर्श करके, अपने गुरुजनों के साथ परामर्श करके अथवा पुस्तकों का आश्रय लेकर निवन्ध लिखते हैं। यह विधि उन उच कज्ञाओं के लिये हैं जहाँ अध्यापकका बहुत कम सहारा लिया जाता है।

#### शब्द-प्रदान-विधि

प्रायः सव प्रकारके निबन्ध-शिक्षाएके लिये आवश्यक है कि लेखनके लिये विषय देते समय अध्यापक उस लेखके उपयुक्त शब्दावली देकर उनका प्रयोग बता दे। इससे छात्रोँको ऐसे उचित शब्द मिल जाते हैं जिनका प्रयोग वे आत्मसात् कर लेते हैं और साथ ही अध्यापक-भी बहुत संशोधनकी मंमटसे बच जाता है।

#### रूपरेखा-विधि

इस विधिका प्रयोग ऐतिहासिक कथा, कहानी, जीवन-चरित, वर्णनात्मक या कथात्मक लेखेंकी शिचाके लिये करना चाहिए। इसमें अध्यापक ही छात्रोंकी सहायतासे या स्वतः सक्रम रूपरेखा बनाकर छात्रोंकी दे देता है और उसी रूपरेखाके कमानुसार छात्र रचना करते हैं।

#### आदर्श-विधि

यों तो सब प्रकारके रचना-स्वरूपोंकी शिक्षा देते समय अध्यापकको उन-उन स्वरूपों के अनुरूप शैलियों में एक आदर्श-रचना प्रस्तुत करनी वाहिए किन्तु आदर्श-विधिमें अध्यापकको कई लियों में एक ही विषय लिखकर अथवा कई शैलियों में लिखे हुए एक ही विपयके वर्णन छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करके, उन शैलियोंकी विशेषता क्लाकर यह आदेश देना चाहिए कि इनमें से कोई भी शैली चुनकर उसीमें निबन्ध लिखो। अनुकरण-शैलीमें तो एक ही आदर्श दिया जाता है कि इसके अनुकरणपर रचना करो किन्तु इस विधिमें अनेक आदर्श प्रस्तुत किए जाते हैं और छात्रोंको यह छूट दे दी जाती है कि वे जो शैली चाहें अपनालें। उच कन्नाओं में ही इस विधिका प्रयोग करना चाहिए।

#### प्रवचन-विधि

प्रवचन विधिमे अध्यापक किसी निर्दिष्ठ विषयपर प्रवचन करता है, उसका पूरा विवरण मौखिक रूपसे दे डालता है और फिर छात्रोंको लिखनेका आदेश देता है। कहानियों तथा शास्त्रीय विषयोंकी रचनाका शिचण इसी विधिसे करना चाहिए। इससे छात्रोंकी स्मृति-शक्ति पल्लवित तथा संवद्धित होती है और उनकी धारणा-शक्ति व्यवस्थित होती है। इसका प्रयोग भी ऊँची श्रेणीमें ही हो सकता है।

#### अन्तर्योग-विधि

भाजकल शिक्ता-शास्त्रियोंका मत है कि एक विषयकी शिक्ता देते समय श्रन्य तत्सम्बद्ध विषयों के साथ उसका श्रन्तर्योग करते रहना चाहिए। इसलिये शिक्तण ऐसे ढंगसे व्यवस्थित करना चाहिए कि रचनाके साथ व्याकरण तथा उस विषयकी पाठ्य-पुस्तकमे पढ़े हुए ज्ञानका ठीक सम्बन्ध स्थापित हो सके श्रीर प्रयोग किया जा सके।

#### विषय-प्रबोधन-विधि

कविता या नाटक-रचनाकी प्रारंभिक शिक्तामें अध्यापकको विषय तथा अलंकरण-सामग्रीका स्पष्ट निर्देश कर देना चाहिए जिससे छात्रको इतना अवलम्ब भिल जाय कि वह विषय-निष्टपणके बदले उसकी रूपसजामें अपनी करपना-शक्ति अधिक लगावे।

#### निर्देश-विधि

निर्देश-विधिमें अध्यापकको कविता या नाटकके तत्त्व, रचना-कौशलके सिद्धान्त, प्रयोगकी विधि तथा उनके प्रभावका पुरा विवरण देकर स्वतन्त्र रचनात्मक साहित्य (क्रिएटिव लिटरेचर) की स्टृष्टिके लिये प्रेरणा देनी चाहिए।

निवन्ध-रचना तथा कथा-रचनाको छोड़कर शेष सभी प्रकारकी भाषा-रचनाकी शिज्ञा-विधियौँ के साथ अध्यापकको अनिवार्थ रूपसे आदर्श रचनाका स्वरूप तथा उचित शब्द-भाण्डार अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए।

#### रचनाकी व्यवस्था

उत्तर कहा जा चुका है कि वाक्य-रचनाका अभ्यास संवाद या प्रश्नोत्तर-प्रणालीसे कराना चाहिए। उदाहरणके लिये श्रभ्यासार्थीसे प्रश्न किया गया—

तुम्हारा क्या नाम है ?
वह उत्तर देगा—
मेरा नाम राम है ।
पुनः प्रश्न हुआ—
तुम क्या करते हो ?
उत्तर मिलेगा—
मैँ पद्रता हूँ ।

इस प्रकार विद्यार्थीको स्वयं धीरे-धीरे वाक्य-रचनाका अभ्यास होने लगता है। उक्त अभ्यास हो चुक्तनेपर चित्र-वर्णन-द्वारा उसका विकास करा देना चाहिए। एक चित्र लीजिए—



इस चित्रपर इस प्रकार प्रश्नोत्तर होगा— प्रश्न — तुम चित्रमेँ क्या देखते हो ? उत्तर — एक नदो बह रही है । उसपर पुल बना है । प्रश्न — पुलकी क्या दशा है ? उत्तर — दूट गया है । प्रश्न — पुल कैसे टूटा है ? उत्तर — नदीकी बादसे । प्रश्न — दूटे हुए भागपर क्या देखते हो ? उत्तर — एक मोँ पढ़ी । प्रश्न — यह मोँ पढ़ी किसकी है ? उत्तर—पुलके रखवालेकी ।
प्रश्त—को पड़ीके पास क्या देखते हो ?
उत्तर—कुछ लोग खड़े हैं ।
प्रश्त—कीन लोग हैं ?
उत्तर—पुलका रखवाला, उसकी खो और उसके बच्चे ।
प्रश्त—वे क्या कर रहे हैं ?
उत्तर—वे हाथ उठाए हुए हैं ।
प्रश्त—वे सहायता चाहते हैं ।
प्रश्त—वे सहायता चाहते हैं ।
प्रश्त—वे स्थाँ सहायता चाहते हैं ?
उत्तर—वे स्थाँ सहायता चाहते हैं ?

प्रारंभ हैं तो प्रायः विद्यार्थी प्रश्नोंका पूर्ण उत्तर नहीं दे पायँगे। वे भाव मात्र कहेगे। यदि उनसे पूछा जाय कि 'तुम्हारा नाम क्या है' तो वे छूटते ही उत्तर देंगे—धतुर्धर। वे संभवतः 'मेरा नाम धतुर्धर है' नहीं कह पायँगे। पर इससे अध्यापकको घवराना नहीं चाहिए। धीरे-धीरे ये आंशिक उत्तर पूर्ण बन जायँगे।

# चित्र-वर्णन

चित्र-वर्णनकी श्रवस्थामेँ ही करपनाका मिश्रण होना भी श्रारम्भ हो जाता है। पहले विद्यार्थी वस्तुस्थितिका ही वर्णन करता है, फिर थीरे-धीरे श्रपनी करपना-शक्तिका उपयोग भी करने लगता है।

चित्रवर्णनमें निम्नलिखित क्रमका विशेष ध्यान रखना चाहिए। —

- (क) पहले चित्रमें प्रदर्शित स्थानोंका वर्णन छात्रों से कहलाया जाय।
- (ख) फर चित्रमेँ वर्णित मनुष्योँ तथा अन्य जीवोँ के रूप, रंग, वेश आदिका वर्णन कराया जाय ।
- (ग) तत्पश्चात् चित्रमें वर्णित मनुष्यों श्रौर जीवोंकी क्रियाका वर्णन करा लिया जाय।

(घ) अन्तमेँ कल्पनाको उत्तेजित करनेवाले प्रश्न करके छात्रोँ की कल्पना-शक्ति उद्बुद्ध कराई जाय। उत्पर 'नदीपर दृढे पुल'वाले चित्रपर जो प्रश्न किए गए हैं उनके अन्तमें ये प्रश्न कल्पनाके लिये उत्तेजक हो सकते हैं—

ये किससे सहायता माँग रहे हैं ? ( जनवासे ) जोग इनकी किस प्रकार रखा करें गे ? ( नावसे ) नदीके इतने वेगमें नाव कैसे श्रायगी ? ( रस्सेके सहारे ) इसी प्रश्नोत्तर-प्रणालीके साथ-साथ उद्बोधन-प्रणाली भी चलाई जा सकती हैं।

#### कथा-कहानी

इसी दूसरी श्रवस्थामें ही चिन्न-वर्णनके पश्चात् कथा-कहानीका श्रागमन्द्रोता है। श्रध्यापकको चाहिए कि विद्यार्थियोंको स्वय कोई कहानी सुनाकर फिर वही कहानी उनके मुखसे थोड़ी-थोड़ी करके कहला-ले। कभी-कभी श्रध्यापकको कुछ दिन पहले सुनाई हुई पुरानी कहानी भी विद्यार्थियों से दुहरवा लेनी चाहिए। इस प्रकारका श्रभ्यास हो जानेपर वर्णन करनेकी शिचा देनेमें बड़ी सुविधा होती है।

वर्शन

बालकों में वर्णन करनेकी स्वतः रुचि होती है। वे मेले-ठेले आदिमें जो कुछ देखते-सुनते हैं उसकी सूचना शीघ्रसे शीघ्र दूसरोंको देनेके लिये उतावले रहते हैं। प्रायः देखा जाता है कि कोई वस्तु देख आनेके पश्चात् द्वारसे ही बच्चे उसका वर्णनात्मक विवरण देने लगते हैं। इसलिये उन्हें वर्णन-द्वारा रचनाका अभ्यास करानेमें सुविधा होती है। पास-पड़ोस, हाट-बाट, मन्दिर-मेले, ब्याह-बरात, नदी-नाले, खेत-खलिहान, ताल-पोखरे आदि गाँव और नगरके समीपके स्थानों और उत्सवोंका वर्णन उनसे बड़ी सरलतासे कराया जा सकता है। इस प्रकार उत्तेजित करनेसे उनकी स्मृति, कल्पना तथा रचना-शक्ति स्वयं उत्साहित होकर अप्रसर होने लगती है।

#### शिष्ट-भाषण

इसके पश्चात् विद्यार्थीको यह शिक्ता भी अवश्य देनी चाहिए कि किस अवसरपर, किससे, किस अकार वातचीत करनी चाहिए, किसीके यहाँ ब्याह-बरात, काम-काजपर जाकर किस प्रकार हुई या शोक प्रकट करना चाहिए, अभ्यागतसे किस प्रकार बातचीत करके उसे मधुर वचनों से परितृप्त करना चाहिए, अपने बड़ोँ और छोटोँ से किस प्रकार संलाप करना चाहिए। इन बातों की शिक्ता मनुष्यकी जीवन-यात्रामें सदा काम आनेवाली होती है। इसके शिक्तएका विस्तृत विवेचन हम बोल-चालकी शिक्तामें पीछे कर चुके हैं।

#### लिखित रचनाका त्रारम्भ

इस मौखिक रचनाके साथ ही साथ लिखित रचनाकी अवस्था भी आरम्भ हो जाती है। मौखिक रचनामें चित्र-वर्णनकी शिक्ताका आरम्भ होते ही वही वर्णन विद्यार्थी-द्वारा लिखाया जा सकता है। अध्यापकको चाहिए कि चित्रकी मुख्य बातें रयामपट्टपर लिख दे, उसके आधारपर विद्यार्थियोंको मौखिक वर्णन करनेकी प्रेरणा करे, इसके पद्धात् उनसे कथा-कहानीकी पुनरावृत्ति करावे और फिर विद्यार्थियों को कहानी लिखनेके लिये कहे। इसीके साथ हाट-बाट या किसी हश्यावलीका वर्णन भी लिखाया जा सकता है।

#### तीसरी अवस्था

तींसरी अवस्थामें विद्यार्थी इस योग्य हो जाता है कि उसे अनुच्छेद-रचना सिखाई जा सके। लिखित विषयको उचित स्थानोँपर विलग करके एक-एक बातके लिये उचित स्थान या विश्राम देते हुए नवीन विषयकी चर्चा नवीन पंक्तिसे आरंभ करनेकी क्रियाको अनुच्छेद-रचना कहते हैं। इसी समय विद्यार्थीको दिनचर्या लिखनेकी विधि बताकर दिनचर्या लिखनेकी भी प्रेरणा दी जा सकती है। इतना अभ्यास हो चुकनेपर पाठ्य-पुस्तकमें आई हुई कथा-कहानियाँ पहले तो लेखको भाषामें और फिर आंत्रोंकी

अपनी भापामें लिखवानी चाहिएँ। इस स्थलपर उन्हें रूढ़ोक्तियों (मुहावरों) और लोकोक्तियों के समुचित प्रयोगसे परिचित कराकर उनसे कालपिनक, सरल पर्णेन करनेको कहा जाय और फिर अपनी रचनापर समुचित शीर्षक लगानेकी कलाका अभ्यास कराया जाय। कलाका अर्थ यह है शीर्षकों स्वतः आकर्षण होना चाहिए। यदि आपने वर्षाका वर्णेन लिखवाया है तो उसके शीर्षक इतने प्रकारके हो सकते हें— 'जल-प्रलय, पानी ही पानी; वाह री बरसात; टिप-टिप, टिप-टिप; धरती सूखी बैल पियासा, ए मौला तू पानी दे; वरसो राम धड़ाकेसे; काली घटाएँ; बादल घर आए; खेत भर गए; पपीहा बोल रहा है; मोर नाच उठा; धुआँधार पानी; वरसो, बादल बरसो; आओ वर्षा! स्वागत है; उमड़े हुए बादल; धरतीकी प्यास; हरियाली छा गई; वर्षाकी बहार; सावनकी पुहाँरँ; वह अँधेरी रात; सावन-भादों आदि।

#### चौथी अवस्था

चौथी अवस्थामेँ विद्यार्थीको साधारण तथा विशेष व्यापार-विषयक तथा सम्बन्धियाँ से पत्र-व्यवहार करनेका ढंग बता देना चाहिए। इसीके साथ-साथ उसे निमन्त्रण-पत्र, आवेदन-पत्र, सूचना, श्रमिनन्दन और अभ्यर्थना (अपील) आदि लिखनेकी भी शिचा देनी चाहिए। इसके अनन्तर उसे समाचार, विज्ञापन तथा आत्मचरित लिखनेकी कला बतलानी चाहिए।

#### निबन्ध-रचनाका सत्रपात

अब विद्यार्थीमें इतनी समक आ जाती है कि उससे निबन्ध-रचनाका अभ्यास कराया जा सके। अतः इस अवस्थामें उसे कथात्मक, वर्णनात्मक और विचारात्मक निबन्धोंका परिचय देकर उससे निबन्ध लिखवाना आरम्भ कर देना चाहिए। इसी समय उससे महापुरुवोंकी जीवनी और अपनी या किसी वस्तुकी कल्पित रामकहानी भी लिखवानी चाहिए किन्तु पूर्णतः मौलिक कहानीकी रचना करनेके लिये उसे बाध्य नहीं

करना चाहिए। पहले उससे दूसरोँकी लिखी हुई कहानियोँ के आधारपर कहानी लिखवानेका अभ्यास कराना चाहिए और तत्पश्चात् स्वतंत्र कहानी-लेखनके लिये कहानीके तत्त्व और कौशल बताकर उसे उत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी में जब उक्त योग्यता आ जाय तब उसे संवाद, सरल एकांकी नाटक तथा वार्त्तालाप आदि लिखनेकी और प्रवृत्त करना उचित है।

इस श्रवस्थाकी श्रन्तिम सीढ़ी श्रनुवाद है। विद्यार्थीका जिन दो भाषाश्राँसे परिचय हो उनका परस्पर श्रनुवाद करनेका काम भी विद्यार्थीको देंते रहना चाहिए।

## पाँचवीँ श्रवस्था

उक्त पद्धतिसे शिचित विद्यार्थी पाँचवीँ अवस्थामें गद्य और पद्यकी रचनामें समर्थ हो जाता है। अतः उसे निवन्ध, आलोचना, नाटक, अव्य रूपक (रेडियो फीचर), गद्य-काव्य, कविता और तुकवन्दी आदिके तत्त्वीँ तथा सिद्धान्तोँका सम्यक् परिचय देकर उससे इन रचनाओंका प्रारम्भिक अभ्यास करना चाहिए।

# छठी अवस्था

छठी अवस्थामें विद्यार्थीको लिखित रचताकी पूर्ण योग्यता प्राप्त हो जाती है। इस अवस्थामें विद्यार्थी संत्रेपीकरण, साहित्य-समीत्ता, अन्य वार्त्ता (रेडियो टौक), सम्पादकीय लेख ओर पत्र-सम्पादनकी शित्ता भी प्राप्त कर सकता है। यद्यपि इतना हो चुकनेपर उसकी रचना-विषयक शित्ता पूर्ण हो जाती है किन्तु केवल वर्णनात्मक, कथात्मक, वितर्कात्मक तथा विचारात्मक निवन्य लिखवानेसे ही हमारा कर्त्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता। पाठशालासे निकलनेके पश्चात् नागरीके छात्रको इस योग्य हो जाना चाहिए कि वह साहित्यिक रचनाओं के सभी रूपों से परिचित हो कर उनमें रचना कर सके।

#### रचना-सम्बन्धी कुछ झातव्य बाते

प्रायः हमारे अध्यापक-गण रचना-सम्बन्धी एकरूपतापर ध्यान नहीं देते किन्तु भाषा-संस्कार तथा निबन्ध-सौन्दर्य दोनों इष्टियों से यह अत्यन्त आवश्यक है। इस एकरूपताके लिये ये नियम हैं—

- १. निबन्ध या रचनाको लेख-बद्ध करनेसे पूर्व उसके सब सूत्र एक पृष्ठपर निम्नलिखित कमसे लिख लो—
  - क. प्रस्तावना : जिसके अन्तर्गत केवल विषयकी संचिप्त भूमिका या उसका परिचय हो।
  - ख. विस्तार: जिसके अन्तर्गत विषय-निरूपण हो। विषय यदि कथा-कहानी, जीवन-चरित आदि हो तो उसकी क्रमिक घटनाओं का उल्लेख हो, यदि विवेचनात्मक हो तो पहले विरोध पच्चकी एक-एक वातका उल्लेख किया जाय, तत्पश्चान् समर्थनात्मक बातों का उल्लेख करके चिरोधी पच्चका खण्डन किया जाय।
  - ग. उपसंहार।
- २. रचना प्रारंभ करते समय निम्नलिखित बातोँपर छात्रोँका ध्यान दिलाना चाहिए—
  - क. नरकुलकी लेखनीसे लिखो।
  - ख. रचनापर उचित, कलात्मक, त्राकर्षक तथा रचनाके विषयका परिचायक शीर्षक दो ।
  - ग. प्रत्येक पृष्ठपर बाईँ स्रो थोड़ी पट्टी छोड़कर लिखो।
  - घ. प्रत्येक अनुच्छेद तीन अत्तरोँका स्थान छोड़कर प्रारंभ करो।
  - ड. पक-एक वर्णनीय बात एक-एक अनुच्छेदमें लिखो और उसका भी उपशीर्षक अनुच्छेदके प्रारंभमें बाई अोर देते चलो जैसे इस पुस्तकमें प्रत्येक अनुच्छेद-पर लगे हुए हैं।
  - ३. एकरूपताके लिये निम्नलिखिन बातोँपर भी ध्यान दिलास्रो-
    - क. नागरी लिखते समय देवनागरी अन्तरोँ का ही प्रयोग करो जो ये हैं—

श्र आ इई उ ऊ ए ऐ श्रो श्रो श्रं श्रः क ख ग घ ङ च छ ज भ न ट ठ ड ढ ग तथ द घ न प फ ब म म य र ल व श ष स ह च त्र ज्ञ श्र प्र ।

इनमें कुछ नई बनावट के अज्ञर आ गए हैं जिनका प्रयोग मराठीमें होता है, नागरीमें नहीं । जैसे—

अ, झ, ल, ळ, श, क्ष

कुछ अञ्जू अत्तर भी चल पड़े हैं जिनका पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए जैसे---

- अ, अ, अ, अ, अ, अ प, क्य, तर ।
  हस्व 'इ' की मात्रा भि' के बदले दाई स्रोर तिनक सी पाई (किलटकाकर लिखनेकी जो नई श्रग्रुद्ध प्रणाली चली है उसका बहिष्कार करो। देवनागरी लिपिके प्रकरणीं हम इन विकृत श्रज्ञां का पूरा वर्णन देशाए हैं।
- ख. अनुनासिकके लिये चन्द्रविन्दुका अनिवार्य प्रयोग करो जैसे— आँब, काँटा, गाँव, पाँच, गाँच, माँ, हैं, हँसना आदि। इन्हें आंख, कांटा, गांव, पांच गांद, में, हैं, हंसना लिखना अशुद्ध है।
- ग. जिन शब्दोँ में समास हों उन्हें मिला दो या उनके बीच एक आड़ी. पाई दे दो जिससे समास किए हुए शब्द स्पष्ट हो जायँ जैसे— पाळ्य-मामग्री, रचना-श्रिचण, विचार-विश्लेषण श्रादि । जहाँ समासके सब शब्द आपसमें घुल-मिल गए हों उहें मिलाकर ही लिखना चाहिए जैसे—

बुद्दसवार (घोदेका सवार), पनघट (पानीका घाट), खटकीरा (खाटका कीड़ा), पनचकी (पानीकी चक्को), उड़नखटीला (उड़के-वाला खटोला)।

- घ. भाषा गुद्ध रहे त्रर्थात् कई बोलियोँ के शब्दोँकी मिलावट न हो।
- ङ. शैलीकी एकरूपता रहे अर्थान् जिस भाषा-शैली या भाव-शैलीमें प्रारंभ किया हो उसका अन्ततक निर्वाह हो।
- न. भावकी श्रभिन्यक्ति स्पष्टहो श्रर्थात् जो वात कही जाय वह किसी प्रकारकी विरोधी या अन्यार्थ-वोधक ध्वनि न दे जैसे—

'रमेशने अपने नौकरों से बुद्धूको पिटवाया ।'

इस वाक्यका अर्थ यह है कि दोष रमेशका है; किन्तु

रमेशेके नौकरों ने बुद्धको पीटा ।'

इस वाक्यमें ध्विन यह है कि रमेशका दोष नहीं, नौकरोंका दोष है।

छ. विभक्ति या कारक-चिह्न शब्दसे मिलाकर लिखो जैसे-

रामने घोड़ेसे उतरकर बालकका नाम पूड़ा: शुद्ध / राम ने घोड़े से उतरकर बालक का नाम पूड़ा: श्रशुद्ध

ज. त्राकारान्त पुल्लिंग शब्दके साथ जब विभक्ति लगती है तो उसके त्रान्तिम 'त्रा' का 'ए' हो जाता है जैसे 'वोड़ा' शब्दमें विभक्तियाँ लगकर उसके ये रूप हो जायँगे—

घोड़ेने, घोड़ेको, घोड़ेसे, घोड़ेके लिये, घोड़ेका, घोड़ेमें, घोड़ेपर ।

म. 'जायगा, जायेगा, जाएगा, जावेगा, जावेगा' में से 'जायगा' का प्रयोग करों।

श्रीर भी जो इस प्रकारकी एकरूपता-सम्बन्धी बातेँ होँ उनपर विशेष ध्यान दिलाना चाहिए।

#### रचना शिच्याकी क्रमिक विषय-योजना

उत्पर हमने विभिन्न अवस्थाओं में रचनाके प्रकारकी जो व्यवस्था जताई है उसे हम अध्यापकोंकी सुविधाके लिये विस्तारसे नीचे दे देते हैं—

#### विषय तथा विस्तार श्रवस्था १. वाक्य-रचना २. घरेलू मुहावरोँका प्रयोग ३. बातचीतके द्वारा विशेष श्रवसरोँ के योग्य ( ५ से ७ वर्ष ) भाषाका प्रयोग अर्थात् सामाजिक शीलकी मौखिक १. चित्र-वर्णन २. कथा-कहानी दूसरी ३. सरल वर्णन ( द से १० वर्ष ) (घर, पास-पड़ोस, पाठशाला, हाट-बाट, श्रास-पासके दृश्य, नदी-नाले, पहाड़ियाँ, मेले-मौखिक तथा ठेले, संगी-साथी, पशु-पत्ती, पेड़-पौधे, खेती लिखित बारी, फूल-पत्ते, गाड़ी-घोड़े, घरेलू काम-धन्धे; खेल-कूद, तैरना, पेड़पर चढ़ना श्रोदि ) १. अनुच्छेद-रचना २. दिनचर्या ३. कथा-कहानी, (पाठ्य-पुस्तकोँमेँ पढ़ी या सुनी तीसरी हुई कथाओंकी आवृत्ति) ४. सरल यात्रा-वर्णन (अनुभूत तथा काल्पनिक) ( पैदल, बैलगाड़ी, हाथी, ऊँट-गाड़ी या लिखित उँट, घोड़ेगाड़ी, इक्के, घोड़े, भैँसागाड़ी या भैंसे, गधे, साइकिल, पालकी, रिक्शे या नावपर)

# अवस्था

#### विषय तथा विस्तार

१. यात्रा-वर्णेन (अनुभूत तथा काल्पनिक): [ मोटर-गाड़ी, रेलगाड़ी, विमान, जल-पोत, बारहसिंगे तथा कुत्तेकी फिसलन-गाड़ी (स्लेज) से ] २. पत्र : [ घरेलू तथा कामकाजी, निमन्त्रण, त्रावेदन, सूचना, अभिनन्दन, अभ्यर्थना (अपील), चौथी समाचार, विज्ञापन । ] ३. जीवन-चरित ( १३ से १६ वर्ष ) ४. रामकहानी, आपबीती (अनुभूत तथा काल्पनिक) ५. छोटे निबन्ध लिखित (कथात्मक तथा वर्णनास्मक) ६. कहानियाँ ( सुनी हुई, पढ़ी हुई, अनूदित या मौलिक ) ७. संवाद ( वार्त्तालाप, हास्य-विनोद, चुटकुले ) ⊏. अनुवाद ( दूसरी भाषाश्रीका नागरीमें)

(१५ से १६ वर्ष) ३. नाटिका या एकांकी नाटक िखित ५. क्षेटी कहानियाँ ५. तुकबन्दी तथा कविता

१. सरल निबन्ध (सब प्रकारके)

१. साहित्यिक

#### अवस्था

#### विषय तथा विस्तार

निबन्ध ( श्रध्ययनात्मक, स्मी द्वात्मक, विचारात्मक, गवेषणात्मक) २. समालोचना (सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा धार्मिक ) इ. साहित्यिक समीचा ( लेख, पुस्तक, लेखक या किसी विशेष रचनाकी ) ४. नाटक (धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक छठो वैज्ञानिक) तथा श्रज्य रूपक (रेडियो फोचर १७ से ऊपर ) ५. उपन्यास ६, गद्य-काञ्य लिखित ७. कविता अन्तर्द्शीन (भूमिका अथवा प्रस्तावना ) **८. पुस्तकोँकी समीन्ता** १०. संचेपीकरख ११. सम्पादन (सम्पाद्कीय लेख तथा समाचाराँका सम्पादन, विज्ञापनकी व्यवस्था स्रादि ) १२. टीका १३. श्रव्यवार्ता (रेडियो टौक)

# शैली तथा रचना-कौशल भाषा और भावका अलङ्करण

श्रभीतक हमने रचनाके विविध रूपोँ तथा उन्हेँ सिखानेकी विधियोँ का ज्योरेवार वर्णन करके रचनाके एक श्रंग अर्थात् विधय-सामग्रीकी ज्यवस्थापर ही अपने विचार परिमित कर रक्खे थे। किन्तु सुन्दरसे सुन्दर सामग्री भी तवतक ज्यर्थ है जवतक उसे उचित तथा सुन्दर भाषाका आवरण न पहनाया जाय। भाषाका प्रयोग अभ्याससे आता है। यह अभ्यास या तो बहुत पढ़नेसे आता है या बहुत लिखनेसे या अच्छी भाषा बोलनेवालोँका संसर्ग करनेसे; क्योँ कि अधिक पढ़नेवाला अच्छा लेखक।

#### लेखन और शैलीका सम्बन्ध

लेखन और शैलीका लहँगा-ओढ़नीका साथ है। बिना शैलीकी शिचा दिए रचना-शिचा व्यर्थ है। भाषाकी दृष्टिसे अभिव्यक्तिकी दो रीतियाँ बतलाई जाती हैं जिन्हें शैली और शक्ति कहते हैं। परन्तु शक्ति तो शैली विशेषका ही एक गुण है। शैलीके अन्तर्गत दो बातेँ आती हैं—१. विषय और २. भाषा। विषय और भाषाके भी दो-दो विभाग हैं। विषयमें पहली बात है विषयान्तर्गत दृश्यका वर्णनात्मक चित्र और दूसरी बात है विषयान्तर्गत मानव-चरित्रका चित्रण।

#### शब्द और ऋर्थ

लिखने और बोलनेमें शब्द-भेदके कारण अर्थ-भेद होता है पर कमी-कभी केवल बोलनेमें उच्चारण-भेदसे भी अर्थ-भेद हो जानेकी सम्भावना रहती है। अर्थ भेद तीन प्रकारका होता है जिसे वाच्यार्थ, लह्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहते हैं। तीनोंका एक ही उदाहरण लीजिए—

- ( १ ) में शिमखेमे रहता हूँ । [ मैं शिमखा नामक नगरमे रहता हूँ । ]
- (२) में शिमलोमें रहता हूँ। [मे शिमला नगरके आस-पास रहता हूँ।]

इस लच्यार्थको अधिक स्पष्ट करनेके लिये लोग लिखते हैं — यह समिक् कि मैं शिमलेमें ही रहता हूँ।'

(२) मैँ शिमलेमेँ रहता हूँ। [ मैँने ऐसी व्यवस्था कर स्ती है कि अपने काशीवाले घरमेँ ही मुक्ते वह ठंडक श्रीर तरावट मिल जाती है स्रो शिमलेमेँ प्राप्त हो सकती है।]

इस वाक्यके व्यंग्यार्थको अधिक स्पष्ट करनेके लिये लोग प्रायः इस प्रकार लिखते-बोलते हैं—

'मैं ने तो काशीमें ही शिमला बना लिया है।'

उक्त उदाहरणोँ में एक ही वाक्य केवल ऋथ-भेदके कारण वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थका उदाहरण बन गया है।

#### भाषा-शैलियाँ

हिन्दीमें भाषा-विषयक कई शैलियाँ प्रचलित हैं। उर्दू के चौर-द्वारसे हिन्दीके गढ़में प्रवेश करनेवाले प्रायः रूढ़ोक्तियोँ (मुहावरोँ) से अधिक काम लेते हैं। दूसरी श्रोर सनातनी हिन्दीके लेखक संस्कृत न जाननेपर भी तत्सम शब्दोंका ही प्रयोग करते हैं और रूढोक्तियोँ को श्रञ्जूत सममक्रर उन्हें अपनेसे दूर ही रखते हैं। तीसरे वर्गके लोग मध्यम मार्गवर्ती हैं। उनेके समीप भाषा उस नटीके समान है जो विषयके श्रनुसार अपनी वेशभूषामें निरन्तर परिवर्त्तन करती चलती है। परन्तु भाषाको इच्छानुकूल नचानेके लिये, उसके विविध रूपोँ का परिचय रखनेके साथ-साथ उसपर पारिडत्यपृष्णं अधिकारकी श्रावश्यकता होती है। श्रतः सभी पत्नों से विचार करने पश्चात् यही कहा जा सकता है कि श्रच्छी शैली

वहीं हैं जो लोक अयोगों से समन्वित हो और जो अपनी, अपने देशकी जान पड़े, जिसमें देशी शब्दों की संख्या अपेचाकृत अधिक हो, जिसके द्वारा उचित प्रभाव डाला जा सके और जिसमें उचित तथा शिष्ट शब्दों का प्रयोग हो।

#### शैलियाँ

प्रभावोत्पादक होना ही शैलीका प्रमुख गुण है। इस गुणकी प्राप्तिके चार उपाय हैं—भावुकता, तार्किकता, पुनरावृत्ति और प्रमाण-बहुलता। भावुकतावली आवेगात्मक शैली वहाँ काममें लानी चाहिए जहाँ जनसमूहको सम्बोधित करके उनका हृद्य वशमे करना हो। इसका प्रभाव सदा चिणक होता है। विद्वानों में आदर पानेके लिये तार्किकतावली शैली भारी सहारा देती है। किसी बातको बार-बार दुहराते हुए समभाते चलनेकी शैलीका प्रयोग विद्यार्थियों के उपयोगमें आनेवाली पुस्तकों के लिये आवश्यक ही नहीं अनिवार्य्य भी है। प्रमाण-बहुला शैलीका प्रभाव मध्यम श्रेणीके लोगों पर बहुत पड़ता है। अतः, आवश्यकतानुसार इनका प्रयोग करना चाहिए।

### भाषा-शैलियाँ

विभिन्न रूपों के विषय उपस्थित करनेकी भाषा-शैलियों में तीन ही अधिक प्रसिद्ध हैं—

- १. ठेठ तद्भवात्मिका
- २. रूढोक्ति ( मुहावरे ) से पूर्ण
- ३: संस्कृत-निष्ठ साहित्यिक शैली

नीचे एक ही वाक्यको हम तीनोँ शैलियोँ मे प्रस्तुत कर रहे हैं —

१. ठेठ तद्भवात्मिक शैली-

तड्के-तड्के एक बन्दरने आकर मेरी सारी पोथियाँ फाड़ डाजोँ। २. रूढोक्ति या मुहावरेसे पूर्ण- श्रमी पौ नहीँ फटी थी कि एक ललमुहेँ ने घुसकर मेरी एक-एक पोथी चिन्दी-चिन्दी कर डाली।

३. संस्कृत-निष्ठ साहित्यक शैली-

श्राज बहावेलामें एक शाखास्याने मेरी सम्पूर्ण पुस्तकेँ खंड-खंड कर डालीँ। श्राजकल विदेशी तथा विभिन्न प्रादेशिक शब्दौँसे मरी एक हिन्दुस्तानी शैली भी चली है—

श्राज सुबू एक बन्दरने मेरी किताबोँ के वक्र -वक्र टीश्नर कर डाले । इसीको उर्दूवाले योँ लिखेँ गे—

इमरोज़ बवक्ते शफ़्क़ यक बूज़नाने बन्देकी तमाम कुतुब नेस्त नाबूद कर डालीँ।

नागरीका व्यापक प्रचार हो जानेके कारण श्रहिन्दी भाषा-भाषी चेत्रोंके लोग इस प्रकारके वाक्य भी लिखते हैं—

'श्राज सकाळ एक वाँदराने मेरो सारी पुस्तकें चिन्न्या कर डालीं। कभी-कभी इस प्रकारकी शैलीके वेढंगे उदाहरण भी मिल जाते हैं— मैंने मौनिंक्न पेपरमें यह न्यूज पढ़ी कि श्रवाहाबादके कुछ गुन्डे रहसोंने एक स्कोबर पर सूठा केस चबाया और मैजिस्ट्रेटको इन्पबुएन्स करके उनका कन्विक्शन करा दिया।

विदेशी या विभिन्न प्रादेशिक शब्दोँ से भरी शैलीका प्रयोग वे ही लोग करते हैं जो नागरी भाषाकी प्रकृतिसे अपरचित हैं और जिन्हें नागरी नहीं आती। यह शैली सर्वथा त्याज्य है क्योँ कि खिचड़ी भाषा लिखना या बोलना भाषाका दोष है, गुण नहीं।

#### वाक्येाँकी बनावट

वाक्योंकी बनावट दो ढंगकी होती हैं—

१. जिसमेँ एक क्रियावाले या सरल वाक्य होते हैँ। जैसे-

मैं गंगाजी गया था। वहाँ मैं ने बहुत से लोगों को नहाते देखा। वे सब तैर-कृद रहे थे। वे ड्विकयाँ लेते हुए श्रानन्द ले रहे थे।

२. जिनमें कई वाक्योंको मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है जैसे-

मैं गंगाजी गया था जहाँ मैंने बहुत ऐसे लोगों को नहाते देखा जो तैरते, क्दते और दुविक्यों लेते हुए श्रानन्द ले रहे थे।

#### सजावट

वाक्योंकी सजावट चार ढङ्गों से की जाती है-

१. अलंकारोँकी छटा देकर। [ अलंकरण-शैली ]

२. कहनेके ढंगमें अनूठापन भरकर । [ लाचिंगिक शैली ]

३. श्रपनी वात दूसरोँ या बड़े लोगोँ की वातों के सहारे समभाते चलनेकी लहर देकर। [ समर्थनात्मक शैली ], श्रीर

४. किसी दूसरेपर बात ढालकर कहनेके ढंगपर। [प्रतीकात्मक शैली] नीचे हम सबके साँचे उन्हीँ शैलियोँ में दे रहे हैं जिससे सममनेमे कठिनाई न हो।

#### अलङ्करण-शैली

त्रालक्करण-शैली वह है जिसमें पद-पद्दे सुन्दर, शोभन, मनोहर, श्रुतिमधुर शब्दावलीसे भरे नये-नये अलंकार वैसे ही सजे होते हैं जैसे के वियक्ष सतरंगी चादरपर गंगा-जमुनी तारों से किसीने बेल-बूटे काद दिए हों। शैली वह अभिव्यक्ति-गंगा है जो अपने साथ न जाने कितनी अगिएत भाव-धाराओं के विचार-जलको अपने अंकमें समेटकर अपनी रूप-धारा अविच्छिन्न बनाती हुई उद्देश्य-सिन्धुतक पहुँच जाती है। शैली वह अलौकिक भिक्ता है जो बिना फलके श्रोताको घायल कर दे, वह मधुवाला है जो बिना मधु पिलाए उन्मत्त बना दे, वह सुधाधारा है जिसे कानसे पीकर मनुष्य अमरत्वको चृद्र सममने लगे। कलापूर्ण शैली द्राचाके समान मधुर, हिम-शिखरकी भाँति समुन्नत, सिन्धु-तलके समान गंभीर, द्वितीयाके चन्द्रभाके समाम निष्कलंक और माताके समान पवित्र होती है। सुन्दर अलंकृत शैली वह चन्द्र है जिसे राहुकी छाया भी स्पर्श नहीं कर सकती। इस अलंकृत कला-शैलीमें जो पारंगत हो जाता है वह नन्दन-काननके भूलोंपर पंग मारता है, अपसराओं के हाथकी

गुँथी मालासे पुलिकत होता है श्रौर सारा संसार उसका पूजन श्रौर श्रभिनन्दन करता है।

# लाचिंगिक-शैली

लाचिएक शैलीका वल पाकर भाषा सरस, पुष्ट श्रीर समृद्ध होती है। वह वक्ताकी जिह्वापर चढ़कर जब लास्य करने लगती है तब उसकी भावमयी मुद्राश्रोँकी गतिपर कभी तो श्रोताश्रोँके नेत्र भरने बन उठते हैं, कभी हृद्यकी कली खिलकर गुद्गुदी उत्पन्न करने लगती है, कभी दन्तावलीकी चिन्द्रका श्रोठके कगट खोलकर चाँदनी बिखेर देती हैं, कभी माथेकी नसे तनकर भौँहोँका धनुष चढ़ा देती हैं श्रोर कभी श्राँखें उपर चढ़कर श्रद्ध त रसका स्थायी भाव मूर्त्तिमान कर देती हैं।

# समर्थनात्मक शैली

समर्थन-प्रधान शैलीमें लेखक अपनी प्रत्येक वातका समर्थन दृसरों से कराता चलता है क्यों कि तुलसीदासजीने भरतसे कहलाया है—

हैं करव साधुमत लोकमत, नृप-नय निगम निचोरि। साधुमत और लोकमतका तो सदा सम्मान होता ही है। अँगरेजीमें कहावत हैं—

शैली ही व्यक्ति है।

शैलीमें मनुष्य श्रपना, श्रपने हृदयका पूरा परिचय दे देता है। श्रपना परिचय देनेके लिये, श्रपने मनकी बात स्पष्ट करनेके लिये वह सोच-सममकर मुँह खोलता है क्यों कि श्ररबकी लोकोक्ति है—.

अपनी जीम बाँधकर रक्सो, कहीँ वह सिर न कटवा ले। यही बात कत्रीरने भी दूसरे ढंगसे कही हैं—

जिभ्या मेरी बावरी, कहिगी सरग-पतार। श्रापु तो कहि भीतर गई, जूती खात कपार ॥ कहनेका तात्पर्ये यह है कि दस लोग जिस बातको ठीक समभे वही बात ठीक है क्योँ कि पंचाँकी वाणिमें परमेश्वरका वास होता है। भगवान श्रीकृष्णने भी भगवद्गीतामें कहा है—

यद्यदाचरित श्रेष्टस्तत्तद्वेतरो जनः। स यद्यमाणं कुरुते खोकस्तद्युवर्तते॥

'श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा करते श्रीर कहते हैं वैसा ही दूसरे भी करने-कहने लगते हैं।' यही बात नीचे लिखे शैरमें भी कही गई है—

श्रवाज़े ख़त्कको नक्कारए ख़ुदा समको। 'जनताकी वाणीको परमेश्वरका डंका समको।' श्रर्थे यह है कि संसार जो बात कहें वही सबको माननी पड़ती है। बड़ोँकी श्रोट लेकर श्राप जो बात कहें गे वह श्रवश्य सुनी जायगी, उसका सम्मान होगा।

## प्रतीकात्मक शैली

हे कि व ! तुन्हीं सरस्वतीके हंस हो । नीचेसे ऊपरतक श्वेततासे स्नात, अपने दुग्ध-धवल पन्न फैलाकर तुम सरस्वतीको अन्धन्तमःपूर्ण असूर्यन्पश्य लोकों में भी घुमा लाते हो, किन्तु तुन्हारो श्वेतता और गौरवतामें कहीं भी कालिमा छू नहीं पाती । सबसे विचित्र बात तो यह है कि न जाने कितनी बार तुन्हारे आगे पानी मिलाकर दूध रख दिया गया किन्तु न जाने तुममें क्या शक्ति है कि तुम दूधका दूध और पानीका पानी कर डालते हो ।

# लिखनेवालेकी बहक

कभी-कभी लिखनेवाला ऐसे भी ढ़िंगसे लिखता है कि आप भट पहचान जायँगे कि यह लिखनेवाला हैंसोड़ होगा, चिड़चिड़ा होगा, बहुत सोचने-विचारनेवाला होगा या बहुत तीखा होगा। ऐसे लिखनेवाले योँ तो बहुत ढंगसे लिखते हैं, पर उनकी पाँच शैलियाँ बहुत चलती हैं—

- १. विनोदात्मक शैली
- २. व्यंग्यात्मक शैली
- ३. दार्शनिक शैली

४. तर्कप्रधान शैली ५. त्र्यावेगात्मक शैली विनोदात्मक शैली

विनोदातमक शैलीमें लिखनेवाले लोग फागके दिन जन्म लेते हैं और बात-बातमें ऐसे कौशलसे गुद्गुदाते हैं कि अच्छे-अच्छे मुहर्रमी भी खिलखिलाकर बतीसी निकाल दें। रेलके डब्बेमें सही-साँम मुँह बाकर सोनेवाले साथी यात्रीकी घर्राती हुई नाक्रमें काराजकी बत्ती बनाकर डाल दीजिए और फिर वह जो शीर्षासन करे उसमें चमगीदड़वाले लटकीवलका आनन्द आपको न आवे तो मैं मूछें मुड़ा दूँ, कलम-घिसाई से कान पकड़ लूँ। पर यदि मैं इस विनोदात्मक शैलीमें लिखनेकी सौगन्ध ले लूँ तो दोनों गालों में पानकी शिलारी दवा रखनेवाले घसीटेमलका कुर्ता पीछेसे कैसे रंगा जायगा और लफटंट साहब हॅंसीमें लोटपोट होकर अपना खोड़ा मुँह खोलकर उसमें दिल्ली-दरवाजा कैसे दिखलावें गे ?

## व्यंग्यात्मक शैली

व्यंग्यात्मक शैलीमें आपके व्यंग्यका कोई लच्च होना चाहिए। मान लीजिए कवि 'घण्टाजी' ही आपके लच्च हैं। तब आप कह सकते हैं—

रात जो किव-सम्मेखन हुआ उसमें घर्या बढ़ा टनटनाया, बढ़ा गूँजा, बढ़ा घहराया पर सुननेवालों को केवल टनटनाइट ही हाथ लगी। उसकी घनचनाइट क्योँ हो रही थी ? क्योँ वह इतनी देरतक टनटनाता रहा और लोगों के ताली पीटनेपर भी क्यों घहराता रहा ? यह समक्रमेँ न आषा। पर भाई वाह रे घर्यटे ! तुम्हेँ तो सारनाथके विहारमें या विश्वनाथजीके मन्दिरमें लटकना चाहिए था। जहाँ किसीने छेड़ा कि आप टनटनाए। भैया! किव-सम्मेखनमें आप मत बजा कीजिए क्यों कि न तो घड़ीके घरटेका आपमें संयम है, न स्कूलके घरटेकी आपमें अविध, न लन्दनकी बिगबेनके घड़ीकी मधुरता। इसिखये आप अपनी घनघन-टनटन बन्द रिलए। आपकी घनघनाइट सहन

करनेके वित्ये कानमेँ गैँडेकी खाबके परदे होने चाहिएँ और ब्रह्माने भूवासे आपको बनाते समय आपके श्रोताओं के कानपर गैँडेकी खाबके परदे नहीं बाँधे।

# दार्शनिक शैली

दार्शनिक शैलीमें दर्शनकी गम्भीरता श्रीर सूत्रोंकी संचेप-वृत्ति होती है। दार्शनिक शैलीमें गम्भीर विचारोंकी शृंखला तनकर ऐसी बँधी रहती है कि उसमें चिन्तन श्रीर मनन तथा बौद्धिक उहापोहके लिये पर्याप्त श्रवसर रहता है। शैलीका तात्त्विक विवेचन मानव-मस्तिष्कंकी सूच्मतम कियाश्रोंका संश्लिष्ट परिणाम है। इस परिणामकी प्राप्ति कवल बौद्धिक विश्लेषणसे नहीं वरन् श्राध्यात्मक पर्यवेच्चणसे ही सम्भव है क्यों कि मावोंकी जटिलताको श्राध्यात्मसे सुलमाना उतना कठिन नहीं है जितना तकसे।

### तर्कप्रधान शैली

तर्कप्रधान शैलीमें तर्कों के बलपर किसी भी तत्त्व, पदार्थ या विपयके दोनों पन्नोंका परीन्त किया जाता है। तर्कप्रधान शैली जहाँ एक ओर सामाजिक, दार्शनिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विषयों के लिये उचित और अनुकूल है वहाँ वह वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों के लिये अत्यन्त असंगत है क्यों कि सामाजिक, दार्शनिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विपयों के दोनों पन्न इतने प्रबल होते हैं कि उनपर अनेक दृष्टियों से, अनेक अवसरों और परिस्थितियों के अनुसार विचार किया जा सकता है। किन्तु दो और दो चार हो सकते हैं या नहीं १ आग छूनेमें ठंढी लग सकती है या नहीं १ सूर्य परिचममें उग सकता है या नहीं १ राम दशरथके पुत्र थे या नहीं १ ये ऐसे प्रशन हैं जिनपर किसी प्रकारका तर्क नहीं हो सकता।

### श्रावेगात्मक शैली

यदि श्रापने श्रत्यन्त मनोयोगसे साहित्यका श्रनुशीलन किया है ? चिद श्रापने तुलसी, मीरा, सूर श्रीर रसखानकी काव्य-सरितामें

### अध्यापक-दारा विद्यार्थियोंको दी जानेवाली सामग्री

रचना या निवन्ध प्रारम्भ करनेसे पूर्व अध्यापकको चाहिए कि निम्नलिखित सामग्री छात्रेंको अवश्य दे दे—

क. उस श्रेगीके योग्य शब्द-समूह।

ख. सूक्ति-भाण्डार।

ग. उस विषयके लिये सहायक पुस्तकोँकी सूची, जो उस श्रेणीके लिये उपयुक्त हो।

घ. ऋादश निबन्ध

## कन्पना-शक्ति तथा शब्द-प्रयोगका अभ्यास

निवन्ध या रचनाका अभ्यास करनेके लिये ऐसे विषय देने चाहिएँ जिनमें बालकोंकी कल्पना-शक्ति स्वाभाविक रूपसे जागरित हो श्रीर वे शब्दोंका उचित प्रयोग करना सीख जायँ—

 संज्ञात्रों के त्रानुकूल उचित विशेषणों के चुनावका त्रभ्यास । जैसे— बालक, मवन, घोड़ा, इत्ता, त्रयारी, स्त्री, गाय संज्ञाएँ देकर बालकों से कहा जाय कि निम्नलिखित विशेषणों में से उचित शब्द चुनकर ऊपर लिखी संज्ञात्रों के साथ लगात्रों—

श्राङ्यल, दुधार, भव्य, ऊँची, कर्कशा, चतुर, कटलना ।

[ उत्तर: चतुर बात्तक, भव्य भवन, श्रद्धियत घोड़ा, कटखना कुत्ता, ऊँची अटारी, कर्कशा स्त्री, दुधार गाय । ]

इसी प्रकार विशेषण देकर उचित संज्ञाएँ चुनने और प्रयोग् करनेका अभ्यास डलवाया जा सकता है।

२. वाक्योँमें उपयुक्त क्रियाओं के चुनावका अभ्यास । जैसे, निम्निलिखित अपूर्ण वाक्य दिए जायँ—

| गाय     | - | - |
|---------|---|---|
| चिदिएँ  | - |   |
| बैक हत  |   |   |
| मोदन इल | - | - |

मक्खन निकालनेके छिये दही —

श्रौर बालकोँ से कहा जाय कि निम्नलिखित क्रियाश्रौँ मेसे चुन-चुनकर उपर्युक्त वाक्योँ के रिक्त स्थानमें भर दो।

चळाता है, रॅमाती है, खींचते हैं, मथा जाता है, चहचहाती है।

 अक्रम वाक्योंको सक्रम रखवानेका अभ्यास । जैसे, निम्नलिखितः अक्रम और निरर्थक वाक्यको सक्रम और सार्थक बनाकर लिखो—

एक मौलवी श्रकवरने श्रपने पढ़ानेके लिये जहाँगीरको पुत्र नियुक्त किया ।

[ उत्तर > श्रकवरने श्रपने पुत्र जहाँगीरको पढ़ानेके लिये एक मौलवी नियुक्त किया । ]

४. दिए हुए सूत्रोँ के आधारपर पूरी कथा या जीवनचरितकी रचना कराना और उचित शीर्षक दिलानेका अभ्यास कराना। जैसे, नीचे दिए हुए सूत्रोँ के आधारपर कहानी लिखवाना—

एक सिंह--जीवोँ को मारना--जीवोँ का सिंहके पास जाना-प्रतिदिन एक जीव भेजनेकी प्रतिज्ञा--खरहेकी बारी-देरसे पहुँचना- सिंहका क्रोध--सिंहको कुएँतक खे जाकर परछाई है दिखाना-सिंहका श्रन्त ।

५. तुम्हारे एक सनकी धनी चाचा तुम्हें पचास रुपए इसलिये देते हैं कि हुम वे रुपए चौबीस घटों में य्यय तो कर दो किन्तु न तो किसी-को दानमें दो, न इझ मोल लो और न कहीं संग्रह करो। तुम जिस प्रकार यह द्रव्य व्यय करोगे उसका पूर्ण विवरण लिखो।

[ उत्तर : तुम अपने मित्रोँको सैर-सपाटेके लिये उनका किराया देकर ले जा सकते हो । ]

इस प्रकारके अभ्याससे कल्पना-शक्तिका अधिक विकास होता है। ६. निम्नलिखित घटना बढ़ाकर लिखो—

सन्ध्याका समय था । सूर्य अस्त हो रहे थे । उधर सूर्य दूवे, इधर नदी में प्रवासों नर-नारियों से भरी नाव दूव गईं।

७. जिस समय रावण सीताजीको हरकर ले जा रहा था उस समयः तम वहाँ होते तो क्या करते ? इस प्रकारके श्रभ्यासमें भावावेगका शिक्तण होता है।

. यदि आज रावण लंकाका राजा होता और तुम्हारा स्कूल देखने आता तो तुम्हें कैसा लगता और वह किस प्रकार व्यवहार करता। समभ लो कि वह नागरीसे परिचित है और भारत तथा लंकामें परस्पर सन्धि हो गई है।

६. एक मित्रने तुम्हेँ निमन्त्रण दिया है। वे मांसाहारी हैँ, इसिलये तुम उनके यहाँ भोजन करने नहीँ जाना चाहते। एक ऐसा अस्वीकृति-पत्र लिखो कि वे बुरा न मानेँ। स्मरण रक्खा कि रोग या बाहर जानेका बहाना न हो।

१०. त्रज, अवधी या अन्य हिन्दीके अन्तर्गत प्रादेशिक भाषामें लिखे हुए गद्यको नागरीमें रूपान्तरित करना ।

११. एक बालक इक्केके नीचे आ रहा था । तुमने उसे तो बचा लिया पर तुम्हें कुछ चोट आ गई है। उस बालकके भिताने तुम्हारे लिये दस रुपए और एक कृतज्ञताका पत्र भेजा है। तुम रुपए अस्वीकार करते हुए उस पत्रका उत्तर दो।

१२. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी-द्वारा रचित 'सेनापित पुष्यमित्र' नाटकमें तुम्हारे एक मित्रने अत्यन्त सुन्दर श्रीमनय किया है। तुम्हें उसके अभिनयमें क्या वात अच्छी लगी उसका वर्णन करो और नाटककी रचनाके सम्बन्धमें एक पत्र आचार्य चतुर्वेदीजीको लिखो।

१३. एक मद्रासी सज्जन तुम्हारे नगरके विषयमेँ जानना चाहते हैँ। ऐसी भाषामेँ उन्हेँ सममाइए कि वे भली भाँति समम सकेँ। वे थोड़ी-सी नागरी जानते हैँ।

१४. बिना नाम बताए एक परिचित नगरका ऐसा वर्णन कीजिए कि लोग उसका नाम समभ जायँ, जैसे काशोका निम्नलिखित वर्णन—

रेखगादीसे उतरते ही मैं सीधे दशाश्वनेश घाट पहुँचा । वहाँ स्नान-सन्ध्यासे विवृत्त होकर मैं ने विश्वनाथ-सन्नपूर्णांके दर्शन किए । वहाँसे मैं सीधे महामना आजवीयजीकी स्रखंड घवल कीतिके रूपमें संस्थापित हिन्दू-विश्वविद्यालय देखने चला गया । वहाँसे दोपहरको लौटा तो भारत-माताका मन्दिर देखने पहुँच गया । सार्यकालके समय एक मिन्नकी गाढ़ी लेकर उस स्थलका दर्शन करने गया जहाँ बुद्धदेवने सर्वप्रथम पाँच शिष्यों को उपदेश दिया था ।

१५. एक ऐसे दृश्यका वर्णन करो जिसमें एक साथ पूर्ण चन्द्र, बदली, आँधी तथा वर्षाका वर्णन हो किन्तु वह अस्वाभाविक न होने पावे।

१६. श्रपने किसी श्रमिसानी या दुष्ट मित्रका ऐसा व्यंग्यात्मक वर्णन करों कि उसका नाम कहीं न श्रावे पर वह श्रौर उसे जाननेवाले सब लोग समक जाने पर भी बुरा न माने श्रौर वह साथी भी उस वर्णनको पढ़कर श्रपना सुधार कर ले।

उपर हमने कुछ ऐसे अभ्यासोँ के लिये सामग्री दी है जिससे रवनामें कुशल होनेके लिये भाषाका भी विकाश हो सकता है तथा कल्पनाका भी । इस सामग्रीका पूर्ण उपयोग तथा इसमें नवीनता लाना अध्यापककी योग्यतापर निर्भर है।

#### लेख-शिचरामें सावधानी

लेख-रचना या नियन्ध-रचनाके शिच्चणमें छ।त्रोँको अधिकसे अधिक स्वतन्त्र करपना करने, स्वतन्त्र विचार व्यक्त करने तथा स्वतन्त्र शैली चुनकर लिखनेको प्रोत्साहित करना चाहिए और यह निर्देश करते रहना चाहिए कि वे शुद्ध, कलात्मक, मधुर तथा प्रभावोत्पादक शैलीमें लेख-रचना करें। अध्यापकका यह भी कार्य होना चाहिए कि वह सब प्रकारके लेख-शिच्चणमें उचित शब्दावली, रूढ़ोक्ति-संग्रह, विचार, आवश्यक सामग्री तथा शैलीके चयनके लिये आदर्श शैलीमें लिखे हुए लेख सदा प्रस्तुत करता रहे।

### लेख-शिच्याकी प्रक्रिया

लेख-शिच्यामें निम्नलिखित क्रमका अनुसरण करना चाहिए— १. प्रस्तावना : जिसके अन्तर्गत लेखके विषयका चयन, नाम-करण तथाः उसकी स्थापना हो ।

- उद्देश-कथन: जिसके अन्तर्गत विषयकी परिधि स्मष्टकर देनो चाहिए
   कि उसके अन्तर्गत उस विषयसे सम्बद्ध कितनी बातेँ आ सकेँगी।
- विषय-विस्तार: जिसके अन्तर्गत प्रत्र-द्वारा क्रमशः विचारणीय विषयके सब पन्नोंका विवेचन करके सम्पूर्ण सामग्री निकलवा लेनी चाहिए ।
- ४. श्रादर्श निबन्ध-पाठ: जिसके श्रन्तर्गत श्रध्यापकको लेखनीय विषयके समान ही किसी दूसरे विषयपर एक श्रादर्श निबन्ध लिखकर सुनाना चाहिए जिसे सुनकर छात्र श्रपनी शैली निर्धारित कर संके । इसीके साथ-साथ श्रध्यापकको चाहिए कि निबन्धके योग्य शब्दावली तथा रूढ़ोक्तियाँ भी श्यामपट्टपर श्रद्धित कर दे ।
- प्रयोग : जिसके अन्तर्गत छात्रोंसे कहा जाय कि दी हुई शब्दावली, रूढोक्ति तथा विचार-सामग्रीके आधारपर लेख लिखो ।

### लेखका संशोधन

लेखका संशोधन भी तीन प्रकारसे किया जा सकता है--

- १. ऋध्यापक अपने घर लेख-पुस्तिकाएँ ले जाय और प्रत्येक अशुद्धिपर चिह्न लगाकर शुद्ध करता चला जाय। किन्तु यह प्रणाली अत्यधिक परिश्रम-साध्य है और सभी छात्रोँ के लेख इस दृष्टिसे परीचित करना कठिन है।
- २. अध्यापक सब लेखोंको पढ़कर व्यापक अगुद्धियाँ एक अलग पत्रपर अङ्कित करता रहे और फिर उन सब व्यापक अगुद्धियाँको कलाके सामने स्पष्ट करके ठीक कराता रहे। यह संशोधन-प्रणाली आधिक व्यावहारिक तथा छात्रोँ के लिये अधिक लाभकर होती है। इसिसे अध्यापकका भी अम बच जाता है और छात्रोँको केवल अपनी ही अगुद्धियाँ नहीँ वरन सब प्रकारकी अगुद्धियोँका परिज्ञान हो जाता है।
- कत्तामें प्रत्येक विद्यार्थी श्रपना-श्रपना लेख पढ्ता चले श्रीर श्रध्यापक प्रश्नके द्वारा श्रन्य छात्रोँ से श्रशुद्धियोँका निर्देश कराकर शुद्ध कराता

803

चले। इस प्रणालीम समय श्रधिक लगता है श्रोर यह श्राशका भी बनी रहती है कि बुरे लेखक कन्नामें लिज्जित हों श्रोर इस प्रकार निरुत्साहित होकर मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे 'मूढ' होते चले जायें श्रोर लेख-रचनाकी श्रोरसे धीरे-धीरे विरक्त हो जायें। श्रतः दूसरी श्रमाली ही शाह्य है।

# व्याकरणकी शिचा

## भाषाकी शुद्धि

व्याकरणकी शिक्षाके बिना भाषा-विषयक शिक्षा कदापि पूर्ण नहीं होती। व्याकरण ही भाषाका शासक होता है। व्याकरणके नियम न माननेसे भाषा उच्छुङ्खल हो जाती है और जिस प्रकार उच्छुङ्खल व्यक्तिकी चाल-ढाल निरङ्कुश हो जानेके कारण किसीकी समममें नहीं आती और समाज उसे अपना त्याच्य सदस्य सममने लगता है उसी प्रकार उच्छुङ्खल भाषा भी किसीकी समममें नहीं आती और लोग उसे हीन दृष्टिसे देखने लगते हैं। यदि भाषाको रथ और भावको रथी मान लें तो व्याकरणको सारिथ मान सकते हैं क्यों कि व्याकरण ही भाषारूपी रथको ठीक लीकपर इस प्रकार चलाता है कि इच्छित भाव, सरलतासे अपने गन्तव्य स्थानपर पहुँच जाते हैं। कहनेका तात्पर्य यह है कि व्याकरणकी शिक्षा, भाषा-शिक्षाका एक आवश्यक और अपरिहार्य अङ्ग है। भाषाको छुद्ध बनाए रखनेका काम व्याकरणका ही है। चाहे रचना-शक्तिकी दृष्टिसे कि और वैयाकरणकी तुलनामें किव ही बीस पड़े और जब सामने सूखा पड़ा खड़ा देखकर वैयाकरण कहता हो—

'शुष्को वृत्तस्तिष्ठत्यप्रे'

तब कवि उसमें चमत्कार भरकर कह दे-

'नीरस तकरिह विजसति पुरतः।'

किन्तु उसपर भी शासन तो व्याकरणका ही है क्योँकि वह 'विलसित'के बदले 'विलसते' नहीँ कह सकता। कालिदासकी वह कथा। इस सम्बन्धमेँ बड़े महत्त्वकी है कि जब वे कहारका वेष बनाकर किसी पिंडतकी पालकी ढो रहे थे तब उस पिंडतने दयाई होकर कहा—

श्रयमान्दोलिकादगडः स्कन्धे कि तव बाधित।

[ यह पालकीका डंडा क्या तुम्हारे कन्धेपर गड़ रहा है।] इसपर कालिदासने कहा—

#### न बाधते तथा मां हि यथा बाधति बाधते।

[यह डंडा इतना नहीं गड़ रहा है जितना आपका यह 'बाधते' के बदले 'बाधित' क़हना । ] भाषापर व्याकरणका यही सबसे बड़ा शासन है। व्याकरणके महत्त्वके सम्बन्धमें संस्कृतमें एक अत्यन्त मनोरंजक कथा प्रसिद्ध है। एक गुरुजी अपनी कन्याको और एक शिष्यको व्याकरण पढ़ाया करते थे। जब वे दोनों सयाने हुए तो गुरुजीने सोचा कि इन दोनोंका परस्पर विवाह कर दिया जाय। जब उन्हों ने अपनी कन्यासे यह प्रस्ताव किया तब उसने अस्वीकार करते हुए कहा—

#### यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च । यस्याहं च द्वितीयास्यादद्वितीयास्यामहं कथम् ॥

[ जो व्यक्ति 'विहस्य' क्रियापदेको संज्ञाकी चतुर्थीका रूप, 'विहाय' क्रियापदको संज्ञाकी पष्टीका रूप और 'अहं' को द्वितीयाका रूप (रामस्य, रामाय और रामम्के अनुसार) वताता है, उसकी मैं द्वितीया (पत्नी) कैने हो सकती हूँ ? ]

## व्याकरणकी विभीषिका

शुष्क भाषा-नियमोँका बृहत् समुचिय होनेके कारण ही व्याकरणकी गिनती नीरस विषयोँ में की जाती है और गिणतिके समान व्याकरण भी रूखा विषय समभा जाता है। यही कारण है कि व्याकरणके पठन-पाठनसे सभी देशोँ के विद्यार्थी बहुत घबराते हैं। नागरीके विद्यार्थी तो व्याकरणकी प्रायः उपेन्ना ही किया करते हैं। इसीलिये नागरीके बड़े-बड़े लेखक, नाटककार और कवि अपनी रचनाओं में व्याकरण-सम्बन्धी बड़ी भही भूलें करते पाए गए हैं । नागरीके एक सुप्रसिद्ध नाटककार 'प्रत्येक' शब्दका प्रयोग सदा बहुवचनके साथ ही किया करते थे। वे 'प्रत्येक वृत्तं' न लिखकर 'प्रत्येक वृत्तों' ही लिखा करते थे। नागरी जगत्में फैली हुई व्यारण-विषयक इस व्यापक विभीषिकाका बहुत कुछ कारण संस्कृत व्याकरण है। संस्कृतका व्याकरण संसार भरकी भाषाओं के व्याकरणोंकी अपेत्रा कहीं अधिक पूर्ण है और उसकी यही पूर्णता उसकी जटिलताका कारण है। इसी जटिलताके कारण संस्कृतके वैयाकरणों में यह प्रवाद प्रचलित है कि वारह वर्ष पढ़े बिना संस्कृत व्याकरणकी पूरी जानकारी हो हो नहीं सकती। उसका कारण भी उन्हों ने स्पष्ट दे दिया है—

यद्यपि बहुनाधीषे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम् । स्वजनः श्वजनो मा भूत्सकलं शकलं सकुन्छकृत् ॥

[ बेटा ! तुमने पढ़ा तो बहुत है फिर भी व्याकरण अवश्य पढ़ लो क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि भूलमें स्वजन (अपने सगे) को श्वजन (कुत्ता), सकल (पूरे) को शकल (खंड) और सकृत (प्रायः) को शकृत (विष्ठा) कह डालो। ] संस्कृत व्याकरणके इस आंतकके कारण नागरीवाल भी व्याकरणके नामसे चैंकने लगे। परन्तु वास्तवमें व्याकरण पढ़ना-पढ़ाना भयकी बात नहीं है।

# लेख-रचना श्रीर व्याकरण श्रन्तर्थोग

लेख-रचनाकी शिचाके साथ-साथ व्याकरणकी पढ़ाई भली प्रकार हो , सकती है। केवल व्याकरणके लिये कार्यक्रममें प्रतिदिन एक घण्टा समय अलग निकाल देना अर्थात् नियमित व्याकरण (कौर्मल प्रामर) पढ़ाना अच्छी वात नहीं। भाषा और लिपि-शिच्चणके समान व्याकरण-शिच्चण भी सरल और सुवोध है तथा बड़ी सरलतासे पढ़ा और पढ़ाया जा सकता है। परन्तु नागरी व्याकरणपर विचार करनेसे पूर्व इस भाषा के उद्गसपर भी दृष्टि डालता बहुत आवश्यक है। व्याकरण ही शब्द और वाक्यपर अनुशासन करना है इस्रालये किसी भाषाका व्याकरण पढ़ानेसे पहलेडस भाषाके निकास श्रौर विकासपर भी ध्यान देना चाहिए क्योँ कि शब्दोँकी श्रिक्षिश संख्या किसी परम्परामेँ बँधकर किसी भाषामेँ श्राती है।

## हिन्दीका उद्गम

संसारकी सबसे प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृत है। जिस समय भारतकी आषा वैदिक संस्कृत थी उस समय भी पौरस्त्य, प्रतीच्य उदीच्य और दािच्यात्य भाषाएँ प्रान्तीय बोलियोँ का काम कर रही थीँ। भारत भरमें व्याप्त संस्कृत बोलनेके प्रयासमें संस्कृतको अपने उच्चारणमें ढालनेके कारण अनेक प्राकृतें वन चलीं जिनका नाम देश-भेदसे मागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री और पैशाची आदि पड़ गया। लौकिक या काव्य-संकृतका यद्यपि इनपर निरन्तर प्रभाव पड़ता रहा फिर भो उनका स्वतन्त्र अस्तित्व नष्ट नहीं हुआ। इन प्राकृतोंको भी गाँवके लोग विगाड़कर बोलने लगे जिससे बहुत सी अपश्रंश भाषाएँ बन गईँ। संस्कृतके इन विकृत क्यों के साथ अलग-अलग प्रदेशों में देशी भाषाएँ भी चल रही थीं जो आज हिन्दी (बज, अवधी, नागरी आदि), गुजराती, मराठो और चँगला आदि भाषाओं के रूपमे मिलती हैं।

# तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी शब्द

जिस नागरी भाषाका त्राज हम प्रयोग करते हैं वह बहुत ढल-सँवर कर क्तामान त्रावस्थातक पहुँची है। इसलिये उसमें बहुतसे शुद्ध संस्कृत शब्द आग गए हैं जिन्हें हम तत्सम कहते हैं, बहुतसे संस्कृत शब्द विगड़कर आए हैं जो तद्भव कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुतसे शब्द नागरीके अपने हैं जिन्हें देशी कहते हैं और अनेक शब्द उन विदेशी (अप्बी, कारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंगरेजी आदि) भाषाओं से भी आ गए हैं जिनके सम्पर्क में हमारा देश समय-समयपर रहता चलता आया है। एक वाक्य लीजिए—

पिल्ला मेरे नवीन कोटपर बैठा ग़टर-ग़टर पानी पी रहा है। इसमें 'नवीन' शब्द तत्सम है, 'पानी' ( संस्कृतके 'पानीयम्' से ) 'नद्भव', हैं' 'पिल्ला' देशी हैं, 'कोट' श्रौर 'गटर-गटर' विदेशी हैंं। ऐसी स्थितमें हमारे यहाँ शब्द-निर्माण कई प्रकारसे होता है—कुछ संस्कृत रूपों से, कुछ देशी रूपों से श्रौर कुछ विदेशी रूपों से। तात्पय यह है कि नागरी विकासोन्मुखी भाषा है श्रतः यद्यपि श्रमर-वाणी संस्कृतके समान इसमें शब्द-रचनाका कोई व्यापक नियम तो नहीं बनाया जा सकता फिर भी नागरीके व्याकरणमें हमें निम्नलिखित बातोंका ध्यान रखना ही चाहिए—

- १. शब्दोँ ( संज्ञा, विशेषण श्रीर क्रियाश्रोँ) के लिंग श्रीर वचन ।
- २. वाक्य-निर्माण्में कर्ता, क्रिया, कर्म श्रादिका क्रम।
- ३. मिश्रित वाक्योँका पारस्परिक अनुबन्ध।
- ४. कारकोँ या विभक्तियोँका उचित प्रयोग।
- ५. शब्दोँ के शुद्ध रूप ( स्पेलिंग )।

### लिङ्ग-निर्गाय

नागरी गद्यके गठनमें प्रायः लिङ्ग-विषयक कठिनाई पड़ती हैं किन्तु, कर्ता और कर्म शब्दके स्वरूप और धातुके गठनपर ध्यान देनेसे यह किटनाई दूर हो जाती है। हमने बहुतसे शब्दों के लिंग ऑगरेजी, फारसी, अरबी, या तुर्कीके ढंगपर ढाले हैं। अतः लिङ्ग-निर्णयका सबसे अच्छा मार्ग यह है कि जिस मूल भाषासे शब्द लिया जाय उसीके अनुसार उसका लिङ्ग-निर्देश भी किया जाय। किन्तु कठिनाई तब पड़ती है जब दूसरी भाषाओं के नपुंसक-लिङ्गी शब्द नागरीमें आ जाते हैं। नागरीमें नपुंसक-लिङ्ग होता नहीं, इसलिये संस्कृतके नपुंसक शब्द नागरीमें कुछ पुछिङ्ग और कुछ स्नीलिङ्ग बन गए हैं, जैसे 'पुस्तक' शब्द स्नीलिङ्ग बन गया और 'ज्ञान' पुछिङ्ग। नागरीमें ऑगरेजीके बहुतसे शब्द उमयलिङ्गी भी होकर चलते हैं जैसे नोटिस, मोटर, पैन (कलम) आदि ।

# लिङ्ग-निर्णयकी चार प्रणालियाँ

हमारे यहाँ लिङ्ग-निर्णयकी चार प्रणालियाँ प्रचलित हैं—

- विदेशी शब्दोंका वही लिङ्ग रक्खा जाय जो उसकी मूल भागमें है जैसे 'मेज' फारसीम स्त्रीलिङ्ग है खतः नागरीमें भी स्त्रीलिङ्ग रहे।
- २. जो शब्द दूसरी भाषाका लिया जाय उसके प्रचलित नागरी पर्यायका जो लिङ्ग हो वही मान लिया जाय, जैसे 'कलम' शब्द फारसीमें पुल्लिङ्ग है और उसका संस्कृत पर्याय 'कलम' भी पुल्लिङ्ग है किन्तु नागरीमें उसका प्रचलित पर्याय 'लेखनी' है, अतः 'लेखनी' के लिङ्गानुसार 'कलम'को स्त्री-लिङ्ग ही मान लिया जाय जैसा कुछ लोग लिखते और बोलते हैं। यह नियम अग्रुद्ध है।
- ३. किसी दूसरी भाषाके चलते राब्दके वदले अपनी भाषाके पर्याय-का लिङ्ग भी उस दूसरी भाषाके राब्दका लिग ही मान लेना, जैसे उर्दूके 'रूइ' राब्दके बदले 'आत्मा' का या 'हवा' के बदले 'वायु, पवन, समीर' का अयोग तो किया, पर रक्खा उसे खीलिङ्ग ही। यह प्रणाली भी अशुद्ध है।
- ४. शब्दके रूप अर्थात् गढ़नके अनुसार लिङ्ग-निर्णय किया जाय, जैसे ईकारान्त शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं। किन्तु नागरीमें छह शब्द (दही, मोती, हाथी, घी, जी, पानी) ईकारान्त होते हुए भी पुल्लिङ ही जाने और माने जाते हैं। शब्द-रूपके अनुसार खिङ्ग-निर्णयके नियमोंका परिचय विद्यार्थीको अवश्य दे देना चाहिए।

नागरीमें संज्ञाके लिङ्गके साथ-साथ विशेषण श्रीर क्रियाका भी लिङ्ग-

### परिवर्त्तन होता है, जैसे-

'भ्रच्छा खड़का पढ़ता है। श्रच्छी खड़की पढ़ती है।'

पर विशेषणके लिङ्गका यह बन्धन केवल तद्भव शब्दोँ के लिये ही हैं। तत्सम विशेषण देकर हम कहते हैं—

'सुन्दर बालक पढ़ता है । सुन्दर बालिका पढ़ती है ।'

बदुतसे लोग तत्सम विशेषणोँ में भी संज्ञा (विशेष्य) के लिङ्गका निर्वाह करते हैं छौर कहते हैं—'सुन्दरी बालिका पढ़ रही है।' किन्तु हिन्दीमें तत्सम विशेषणों के लिये लिङ्ग बदलनेकी छूट है। अतः यह प्रयोग श्रशुद्ध तो नहीं पर वाञ्छनीय नहीं है क्योँ कि यदि हमेँ कहना हो—'यह दही सन्दर हैं' तो हम संस्कृतके श्रनुसार 'दिध'को नपुंसक मानकर नहीँ कहेँगे कि 'यह दिध सुन्दरम् है।'

कभी-कभी किसी शब्दका तत्सम रूप पुल्लिङ होता है, तद्भव स्ती-लिङ्ग हो जाता है जैसे 'श्वास' पुल्लिङ है, 'साँस' स्त्रीलिङ्ग । जिन विशेष शब्दाँके लिङ्ग-रूप बड़े-बड़े लेखकों ने भ्रमवश श्रशुद्ध लिखे हैं उनके ठीक रूप झान्नोंको बता देने चाहिएँ जैसे—

| शब्द                | युद्ध     | श्रगुद्ध   |
|---------------------|-----------|------------|
| श्रात्मा            | पुल्लिङ्ग | ×स्रीतिङ्ग |
| वायु<br>समीर<br>पवन | पुव्तिङ्ग | ×स्रोतिङ्ग |
| दही                 | पुल्लिङ्ग | ×स्रीतिङ्ग |

हम पीछे, सममा आए हैं कि विभक्ति साथ आकारान्त पुल्लिक्ष शब्दोंका रूप 'आ' के स्थानपर 'प' हो जाता है और यह अकेला 'प' दितीय कर्म अर्थात् 'को' का वाचक हो जाता है. जैसे 'आगरे गया' का अर्थ 'आगरेको गया' होता है। पर यह परिवर्त्तन आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों में नहीं हो सकता। हम 'कलकत्ते' या 'पटने' तो जा सकते हैं पर 'मथुरे' नहीं जा सकते। साधारणतः लिङ्गका निर्णय विशिष्ट लेखकीं के प्रयोगानुसार ही माना जाता है।

#### कारकका प्रश्न

दिना कारक और क्रियाके वाक्य नहीं वनता । अतः वाक्यमें कारक और क्रियाका सम्बन्ध होना आवश्यक है। कारकका सम्बन्ध क्रियासे होता है, इसलिये संस्कृतवाले सम्बन्ध-कारकका औचित्य स्वीकार न करके छह ही कारक मानते हैं—कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण। परन्तु नागरीवालाँ ने 'सम्बन्ध'को भी कारक मान लिया है इसलिये नागरीमें कारकोंकी संख्या सात है। इन कारकोंका रूप स्पष्ट

करनेके लिये अर्थात् क्रिया या संज्ञासे शब्दका सम्बन्ध दिखानेके लिये संज्ञाओं में 'विभक्ति' नामका प्रत्यय (मेलजोड़ करनेवाली टेक) लगाए जाते हैं। इसलिये 'विभक्ति वह प्रत्यय है जो शब्दमें लगकर अन्य शब्दों (संज्ञा या क्रियासे) उसका सन्बन्ध बताती है। अतः व्याकरण्की शिचामें कारक और विभक्तिका ज्ञान देना आवश्यक है। इसके बिना शुद्ध वाक्य-रचना हो ही नहीं सकती। नागरीमें कर्ताके विभक्ति-प्रत्यय 'ने' का प्रयोग बहुत व्यापक होनेके साथ-साथ अव्यवस्थित भी है। अध्यापकको इसकी विशेषता अवश्य सममा देनी चाहिए क्यों कि उत्तर-प्रदेशके पूर्वी भागमें लोग 'दशरथ कहे थे' जैसे अशुद्ध वाक्योंका प्रयोग करते पाए जाते हैं और पजावके मित्र 'मैं ने पढ़ना है' जैसे वाक्योंका।

# व्याकरणकी शिच्चण-पद्धति

व्याकरण पढ़ानेकी पाँच प्रणालियाँ हैं—

- १. सूत्र या सिद्धान्त प्रणाली ( एफोरिज्म श्रौर डिडक्टिव मेथड )।
- २. प्रयोग या परिणाम-प्रणाली ( इण्डिक्टव मेथड )।
- ३. पाठ्य-पुस्तक-प्रगाली ( टेक्स्टबुक मेथड )।
- ४. अन्याकृति या भाषा-संसर्ग-प्रणाली ( डाइरेक्ट लैंग्वेज मेथड )।
- ५. अन्तर्योग-प्रणाली (कौरिलेशन मेथड)।

## स्त्र या सिद्धान्त-प्रणाली

सूत्र-प्रणालीमें ज्याकरणके नियम सूत्र या वाक्य-रूपमें करहस्थ करा दिए जाते हैं और पीछे उदाहरणके द्वारा सममा दिए जाते हैं जैसा संस्कृत-ज्याकरणकी शिचामें होता है। इसे सिद्धान्त प्रणाली (डिडक्टिव मैथड) भी कहते हैं।

### प्रयोग या परिगाम-प्रगाली

सूत्र-प्रणालीसे ठीक उलटी प्रयोग या परिणाम-प्रणाली (इण्डिक्टव मेथड) है। इसमें पहले पर्याप्त उदाहरण देकर अन्तमें एक व्यापक नियम । नकलवाया जाता है और फिर उस नियमके प्रयोगके लिये अभ्यास कराया जाता है। सूत्र-प्रणालीकी अपेन्ना यह अधिक उपयोगी है। इस पद्धतिसे व्याकरण पढ़ानेमें विद्यार्थीकी उत्सुकता और रुचि अन्ततक बनी रहती है, जिससे वह सब बातें मुनता, सममता, उसपर स्वयं विचार करता, परिणाम निकालता और धारण करता चलता है। व्याकरण पढ़ानेके लिये इसी पद्धतिका प्रयोग उचित है।

### पाठ्य-पुस्तक-प्रणाली

पाठ्य-पुस्तक-प्रणालीको हम रटन्त-प्रणाली कह सकते हैं। व्याकरणकी श्राधुनिक शिन्ना प्रायः इसी प्रणालीसे दी जाती है कि व्याकरणकी सारी पुस्तक विद्यार्थी विना कुछ सममे-वूमे कर्यदस्थ कर लेता है। यह नियम कष्ट-साध्य होनेके साथ-साथ व्यर्थ भी है। रटन्त-प्रणालीसे विद्यार्थीको कोई वास्तविक लाभ नहीं होता, केवल उसकी स्मरण-शक्तिपर व्यर्थका बोम श्रवश्य पड़ता है।

# श्रव्याकृति या भाषा-संसर्ग-प्रणाली

श्रव्याकृति-प्रणालीवाले श्रलग व्याक्तरण-शिचाकी उपयोगिता नहीं स्वीकार करते। उनकी दृष्टिमें नियमित व्याकरण (क्षीमेल बैमर) पढ़ाना ही दोष है। उनका कथन है कि 'यदि किसी भाषा श्रीर साहित्यपर श्रिषकार प्राप्त करना हो तो केवल ऐसे लेखकों की रचनाएँ पढ़ो जिनका भाषापर श्रिषकार हो; धीरे-धीरे तुम भी भाषापर श्रिषकार प्राप्त कर लोगे।' [इफ यू वान्ट दु मास्टर ए लैंग्वेज, रीड इट्स मास्टर्स।] मातृभ्यषाके सम्बन्धमें तो यही प्रणाली निःसन्देह सर्देश्रेष्ठ है।

# अन्तर्योग (कौरिंलेशन)

अन्तर्योग-प्रणालीवाले इतनी दूरतक तो नहीँ जाते पर व्याकरणके प्रति उनका भाव भी अव्याकृतिवालोँ के जैसा ही है। वे स्वतन्त्र रीतिसे व्याकरण-शिचाके विरोधी होते हुए भी इतना तो स्वीकार करते ही हैं कि

श्रावश्यकतानुसार पाठ्य पुस्तक तथा रचना-शिच्चग्यके साथ-साथ तियम भी वताए जायँ।

### वाक्य-विश्लेषण और पदच्छेदका रोग

नागरीमें वाक्य-विश्लेषण (ऐनिलिसिस) श्रीर पदच्छेद (पार्सिङ्ग) की कुछ भी श्रावश्यकता नहीं पड़ती, इसलिये श्रॅगरेजीके श्रन्थानुकरण पर न तो इन्हें पढ़ानेकी श्रावश्यकता है श्रीर न तो प्रन-पत्रमें पूछनेकी ।

# शब्दों के रूप

बहुत-से प्रचलित शब्दोँ के रूपोँ के सम्बन्धमें व्यापक म्रान्ति है। इनके शुद्ध रूप वालकों को पहलेसे बता देने चाहिएँ। देखिए—

| शुद्ध                           | <b>अ</b> शुद्ध      |  |
|---------------------------------|---------------------|--|
| कैबास                           | 🗙 कैलाश             |  |
| श्चन्तर्धान                     | 🗙 भ्रन्तध्यीन       |  |
| छात्र (विद्यार्थी)              | × দ্বার             |  |
| छात्र ( विद्यार्थी )<br>उपयुक्त | $\times$ उपरोक्त    |  |
| राष्ट्रिय                       | 🗙 राष्ट्रीय         |  |
| श्चन्ताराष्ट्रिय                | 🗴 श्रन्तर्राष्ट्रीय |  |

वहुतसे शब्दोँ के अनेक शुद्ध रूप होते हैं किन्तु लोग किसी एक अचलित रूपको शुद्ध मानकर शेषको अशुद्ध सममते है —

न्तन, न्तन। कलश, कलस। मृकुटी, मृकुटि, अुकुटि, अुकुटी, अूकुटि, अूकुटी। वसिष्ठ, वशिष्ठ। वेश, वेष। कोश, कोष। विकाश, वीकाश। विहार, वीहार।

#### व्याकरण कब पढ़ाया जाय ?

प्रारम्भिक श्रवस्थावाले विद्यार्थीको व्याकरण पढ़ाना उसपर केवल बोम लादना है। मौखिक या लख-रचनामें थोड़ी-बहुत गति हो जानेके पश्चात् ही उसके साथ व्याकरणका सहयोग श्रेयस्कर होता है। लौडें मेकोलेका कथन है कि 'मगुष्य उसी भाषाका पूर्ण परिडत हो सकता है जिसे उसने पहले श्रोर जिसका व्याकरण उसने पीछे सीखा हो।'

# रूढोक्ति और लोकोक्ति

### भाषामें सलोनापन

व्याकरणका काम भाषा सिखाना नहीं, केवल भाषाको व्यवस्थित करना है। इसीलिये व्याकरणको पतञ्जलिने 'शब्द-शासन' नहीं 'शब्दानुशासन' कहा है। वाक्यका कौनसा श्रङ्ग किस स्थानपर रहना चाहिए इसकी व्यवस्था करना तथा शब्दोंका रूप स्थिर करना व्याकरणका उद्देश्य है, किन्तु भाषामें चमत्कार-द्वारा सौन्दर्य उत्पन्न करना व्याकरणके सामर्थ्यकी बात नहीं। इस श्रभावकी पूर्ति शब्द-शक्ति करती है। शब्दशक्तिके सहारे कुछ शब्द-समूह श्रनेक श्रथं धारण करके लोक-जिह्नामें सधते-सधते लोकोक्ति (कहावत) श्रीर रूढोक्ति (मुहावरे) के रूपमें वँध जाते हैं। श्रतः शब्दशक्तियाँ एक प्रकारकी विद्रोहिणी सुधारिकाएँ हैं जो श्रनुशासक व्याकरणके बन्धनोंकी चिन्ता न करके श्रपना नया-नया रूप-रंग बनाती चलती हैं श्रीर वैयाकरण तथा कोषकार, मन मारकर उनकी धाँधितयाँ स्वीकार करनेके लिये बाध्य हो जाते हैं।

#### भावका महत्त्व

हम कह चुके हैं कि भाषा रथ है, भाव रथी श्रौर व्याकरणको सारिध मान लीजिए। यद्यपि रथको सारिध ही चलाता है तथापि सारिथपर रथीका ही नियन्त्रण रहता है। जिस प्रकार सारिध-द्वारा रथ एक निश्चित मार्गपर जाते हुए भी रथी-द्वारा बीचमें ही भिन्न दिशाकी श्रोर जानेके लिये बाध्य किया जा सकता है, उसी प्रकार व्याकरणके वन्धनमें चलती हुई भाषा भी भावके संकेतपर पथ-परिवर्त्तन कर दिया करती है। व्याकरण भी उस परिवर्त्तनको माननेके लिये बाध्य हो जाता है। इसी परिवर्त्तित प्रयोगको रुढ़ोक्ति कहते हैं।

## संकेत और संकेतात्मिका व्वनियाँ

भाषा यद्यपि मनोभावोंको प्रकट करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है तथापि इस साधनके अभावमें मनुष्यका कार्य कभी रुका नहीं रहा। गूँगा भी पाणि-मुद्राओं, अत्ति-विकारों तथा अस्पष्ट व्विन-संकेतों द्वारा अपना काम चला ही लेता है। आज भी अपरिचत प्रदेशमें जब हमारे मनोभावोंको स्पष्टतया व्यक्त करनेमें भाषा असफल और विवश जाती है तब मनुष्य अत्ति-विकार, पाणि-विहार आदि सहज और स्थूल साधनों द्वारा ही दूसरों पर अपने भाव ठीक-ठीक प्रकट कर लेते हैं । भावोंकी तीव्र, मध्यम तथा साधारण अनुभूतिके अनुसार ही भाषाकी गित भी तीव्र, मध्यम, तथा साधारण होती चलती है। बहुधा देखा जाता है कि कोध, वात्सल्य, हर्ष, भय और आअर्थकी तीव्र अनुभूतियाँ, भावोंको भाषाके साँचेमें नहीं ढालने पातीँ। ऐसे अवसरों पर मनुष्य उपर्यु क भावसूचक विभिन्न सक्क तोँ और संकेतात्मक ध्वनियों (हं, हुँ:, अ:, ओ:) का प्रयोग करता रहता है। अतः भावके सहारे भाषा चलती है। रसना-रङ्गमञ्चपर यदि भाव-सूत्रधार मौन रहे तो भाषा-नटी भी निश्चेष्ट ही रहेगी।

#### वाक्यका अनुबन्ध

भाषाकी अवयुति वाक्य है। पीछे बताया जा चुका है कि 'योग्यता, आकांचा और आसत्तियुक्त पद-समूह ही वाक्य कहलाता है।' किसीने कहा—'पानी बरसता है'। इस वाक्यमें 'पानी' और 'बरसना' शब्दों के अथों में अबाध सम्बन्ध है। इस वाक्यको सुनकर या पढ़कर श्रोता या पाठक सममेगा कि 'आकाशसे जल गिर रहा है'। जलका गिरना तथ्य है। वाक्यने इस तथ्यके ज्ञानकी पूर्ति की। व्याकरणकी दृष्टिसे यह वाक्य पूर्णतः ठीक उतरा।

श्रव मान लीजिए प्रीष्म ऋतु है। भयंकर गर्मी पड़ रही है। सूर्यः

तप रहा है। आँखें आकाशकी ओर उठनेम असमर्थ हैं। किसीको गर्मीकी तीव अनुभूति हुई। इस अनुभूतिको उसकी तीव्रताके अनुसार ही प्रकट करनेके लिये उसने कहा- 'आग बरस रही है'। अत्यधिक गर्मी-की सूचना देनेके लिये ही उसने इस वाक्यका प्रयोग किया है। अभिमें उष्णता श्रोर जलानेकी शक्ति होती है। इधर गर्मीकी मात्रा इतनी बढ़ी हुई है कि शरीर जलता-सा जान पड़ता है। अतः 'गर्मीकी अधिकता' श्रीर 'श्रमि'मेँ एक स्वामाविक साम्य स्थापित हुआ। अत्यधिक गर्भीकी उत्पत्तिसे पृथ्वीका कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं दिलाई देता। सूर्य ही उसका गोचर कारण लिचत होता है। सूर्य आकाशमेँ है स्रोर पानी भी त्र्याकाशसे ही बरसता है। पानीकी 'बरसना' क्रिया लाकर 'त्र्याग'के साथ जोड़ दी गई। अतः 'आग वरस रही हैं' वाक्यका अर्थ यह नहीं लगाया जायगा कि 'त्राकाशसे त्रागके त्रागरे अथवा चिनगारियाँ भूमिपर गिर रही हैं। उपयु क्त वाक्यसे गर्मीकी अधिकता ही व्यञ्जित होगी, अर्थात् वाक्यका अभिधेयार्थ छोड़कर लच्चार्थ ही स्वीकार किया जायगा। जिस शक्तिसे अभिवेयार्थका निवेध करके उससे कुछ सम्बन्ध रखनेवाला लच्चार्थ लिया जाता है उसे लच्चाा कहते हैं--

मुख्यार्थवाघे तद्युक्तो ययाऽन्योर्थः प्रतीयते । रूदेः प्रयोजनाद्वाऽसौ लच्चणा-शक्तिरपिता ॥ —साहित्यदर्पेण ।

[ जहाँ रूढ़ित: श्रथवा प्रयोजनवश प्रसिद्ध श्रर्थ छोड़कर किन्तु उत्से कुछ सम्बन्ध रखनेवाला श्रथ प्रतीत होता है वहाँ लक्त्रणा शक्ति लगी रहती है।

इसी प्रकारका एक श्रीर उदाहरण 'सिर उड़ाना' भी लीजिए। 'सिर' कोई पत्ती, पतंग या पंखवाला पदार्थ नहीं है जो उड़ाया जा सके। वायुमें निराधार संवरणके व्यापारको 'उड़ना' कहते हैं। तलवारके द्वारा कडनेपर सिर उछलकर भूभियर गिरता है। निराधार संवरणके व्यापारका श्रारोप जब सिरके साथ किया गया तो 'सिर उड़ाना'का लक्ष्यार्थ हुआ 'सिर काट

देना।' यही आलङ्कारिक अनुकरणात्मक आरोप अथवा लक्षणा ही रूढोक्ति या मुहाबरेका मूल है। 'कोई भी आलङ्कारिक अनुकरणात्मक आरोपसे युक्त पद निरन्तर प्रयोगके द्वारा रूढ हो जानेपर रूढोक्ति (मुहाबरा) कहलाने लगना है।' प्रारम्भमें नो आलङ्कारिक अनुकरणात्मक आरोपोंकी गिनती प्रयोजनवती लक्षणामें होती है किन्तु निरन्तर प्रयोग-द्वारा कुछ समय बीत जानेपर वही 'रूढा लक्षणा' हो जाती है और लोग उसे रूढोक्ति, मुहाबरा, सिद्धोक्ति या व्यवहारोक्ति कहने लगते हैं। कहनेका तात्पर्य यह है कि कोई वाक्य या वाक्यांश रूढ हुए बिना मुहाबरा नहीं बन सकता।

## रूढोक्ति ( इंडियम ) या मुहावरेकी परिभाषा

'मुहावरा' स्वयं अरबी भाषाका शब्द है। इसकी उत्पत्ति अरबीके 'हौर' श्रथवा 'हर्रार' शब्दसे बताई जाती है । श्ररबी भाषामें 'हौर' शब्दका श्रर्थं 'गर्म' है। 'गर्म' शब्दके श्रभिधेयार्थंका निषेध करके यदि उसके लच्यार्थपर विचार करेँ तो इसका अर्थ होगा 'अत्यधिक प्रयोगर्में श्रानेवाली वस्तु ।' जैसे 'कांग्रेसी शासनमें भी घूसका बाजार गर्म है' कहनेसे कोई यह न सममेगा कि 'वूसका कोई बाजार है और उस बाजारमें आग लग गई है'। इसका लाज्ञिएक अर्थ यही होगा कि 'कांग्रेसी शासनभें भी बहुत वूस ली जाती है जहाँ नहीं ली जानी चाहिए थी।' 'हिन्दी शब्दसागर, फरहंग आसिफया श्रीर वेब्स्टर डिक्श्नरी' श्रादि हिन्दी, उर्दू श्रीर श्रॅगरेजीके प्रमाणिक कोषमें 'मुहावरा' शब्दके कई अर्थ किए गए हैं पर सबमें पाया जानेवाला उसका सामान्य ऋर्थ है 'चिर और निश्चित लोक-प्रयोग।' सबके विचारोँ में सामान्यतया एकरूपता है श्रीर सभीने रूढोक्तिमें लच्चएाके ही लच्च एको किसी न किसी रूपमें स्वीकार किया है। परन्तु मुहावरेका एक प्रचलित अर्थ 'अभ्यास' भी है। यदि यह अर्थ भी दृष्टिमें रखकर विचार करेँ तो महावरेकी परिभाषा होगी कि 'भाषामेँ निरन्तर

क्रभ्यास हे द्वारा संस्कृत, सर्वसम्मत तथा रूड आसङ्कारिक श्रनु-करणात्मक आरोपसे युक्त चामत्कारिक प्रयोगको रूढोक्ति या सुद्दावरा कहते हैं।

### रूढोक्तिकी उत्पत्ति

हिन्दी रूढोक्तियोँको शुद्ध, सुन्दर श्रीर प्रभावशाली रूप देनेका अधिक श्रेय उर्दू लेखकोँ श्रीर शायरोँ को है। पर इसका यह भाव नहीँ है कि उन्होँ ने रूढोक्तियाँकी कोई टकसाल बैठाई। रूढोक्तिकी उत्पत्तिमें प्रामों श्रीर प्रामीण जनताका महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। अधिकांश रूढोक्तियाँ हमारी अपद और अशिचित जनताने उत्पन्न की है। प्रकृतिके सहज, सुन्दर श्रीर चिर-परिचित स्वरूपों, उपकरणाँ तथा व्यापारोँका अन्य-अन्य स्थलोंपर आरोप करके उन्हों ने उसे रूढ बना दिया। अनेक सुन्दर श्रीर सजीवन शब्दों के समान हमारी सर्वोत्तम रूढोक्तियाँ भी बैठकपरीं, समाश्रोँ अथवा पुस्तकालयोँ मेँ न उत्पन्न होकर चिदकल, पुतलीघर, रसोईघर, चौपाल, गाँव, खेत श्रीर खिलहानमें उत्पन्न हुई हैं। किसान, श्रमिक, श्रशिद्धित स्त्रियाँ तथा समाजकी नीची श्रेणीके अज्ञ-जन अपने भाव प्रकट करनेके लिये कभी-कभी ठेठ घरेल शब्द जोड़-तोड़कर बोल बैठते हैं। ये प्रयोग इतने सबे हुए, शब्द-लाघवतायुक्त श्रौर सामान्य भाव-भूभिके इतने समीप पहुँचे होते हैं कि बोलचालमें सघते-सघते ये रूढोक्तियोँ के रूपमेँ ढल जाती हैं। विद्वानों-द्वारा वे ही क्ट प्रयोग कट-छँट, सँवर-सुधरकर भाषाको सजानेवाले और उसने शक्ति-भरनेवाले अनमोल आभूषण बन जाते हैं।

बहुतसे असम्बद्ध वाक्य और वाक्यांश भी रूढोक्तियों के समान प्रयुक्त होते हैं। ये क्यों और कैसे उत्पन्न हुए और मुहावरों में इनकी गणना क्यों होने लगी इसका निश्चित कारण निर्दिष्ट करना तो कठिन है किन्तु सम्भवतः ये इस वातके परिचायक हैं कि मानव-मतिष्कमें निष्कत्त साथा श्वासम्बद्ध वारों के लिये भी कुछ स्थान रहता है और मनुष्य इन उच्छक्कत और असङ्गत प्रयोगों को इतना प्यार करता है कि तर्क या व्याकरएके बन्धनकी कोई चिन्ता न करके इन्हें अपने नित्यप्रतिकी बोलचालमें स्थान दे देता है। 'तीन-पाँच करना, नौ-दो ग्यारह होना' आदि ऐसी ही खडोक्तियाँ हैं।

### रूढोक्तिकी शिवा

रुद्धीत सिखानेकी सबसे सरल, स्वाभाविक और व्यावहारिक 'पद्धीत यह है कि विद्यार्थी हिया ऐसी पोथियाँ दे दी जायँ जिनमें रूढो कियोंका प्रचुर प्रयोग हुआ हो। इस सम्बन्धमें पण्डित रत्नताथ दर सरशारका 'फिसानए आजाद', वाबू शिवपूजनसहायकी 'देहाती दुनिया', पंडित सीताराम चतुर्वेदीका 'गगाराम' (जिसके एक अध्यायका उद्धरण आगे दिया गया है) और हरिऔधजीके 'चुभते तथा चोषवे चौपदे' या 'बोलचाल' जैसी पुस्तकों से सहायता ली जा सकती है। इसके साथ ही पाठ्य पुस्तकों जहाँ रूढोक्ति आवे वहाँ उसका अर्थ बतलाते हुए तत्सन्बन्धी अन्य रूढोक्तियों का भी परिचय करा देना चाहिए। यदि आँखसे सम्बन्ध रखनेवाली कोई रूढ़ोक्ति आवे तो वहाँ आँखसे सम्बन्ध रखनेवाली क्सरी रूढोक्ति आवे तो वहाँ आँखसे सम्बन्ध रखनेवाली क्सरी रूढोक्तियों का भी ज्ञान करा देना चाहिए। पाठ्य-पुस्तकों में अवस्थानुक्रमसे विद्यार्थियों के लाभार्थ घरेलू और आङ्गिक रूढोक्तियों से प्रारम्भ करते हुए जीवनके अन्य विविध चेत्रों से सम्बद्ध रूढोक्तियों का धीरे-धीरे ज्ञान करा देना आवश्यक है।

# अन्य भाषाओं की रुढोक्तियाँ

श्रन्य भाषाश्रोँकी रूढोक्तियोँका भी श्रपनी भाषामें श्रनुवाद करनेकी शिचा प्रदान करना श्रत्यन्त श्रावश्यक है। इस सम्बन्धमें श्रोफ सर श्राजादका यह कहना कि 'एक ज़ुबानके मुहावरेका दूसरी ज़ुबानमें तरजुमा करना जावज नहीं' पूर्णतः ठीक नहीं है। परस्पर सम्पर्कमें श्रानेपर विभिन्न भाषाश्रोँका एक दूसरेपर प्रभाव पड़ना श्रीर रूढोक्तियोँका परस्पर श्रादान-प्रदान होना श्रत्यन्त स्वाभाविक ही

है, किन्तु उनका शब्दानुवाद न करके भावानुवाद ही करना अच्छा होता है। दूसरी भाषाकी रूढोक्तिका श्रजुवाद श्रपनी भाषामें करते समय उस पराई रूढोिकिके अर्थकी द्योतिका जो रूढोिक अपने यहाँ प्रचलित हो उसीका प्रयोग करना चाहिए, जैसे-'दु टेक दु वन्स हील्स' का अनुवाद 'अपनी एड़ीपर लेना' के बदले 'सिरपर पैर रखकर भागना" ही ठीक हो सकता है। इसी प्रकार 'वर्ड् स आइ व्यू', 'दु थो डस्ट इन वन्स आइज' और 'दु स्ले दी स्लेन' का शाब्दिक अनुवाद ऋग्रशः 'विहंगम दृष्टि, श्राँ अमें धूल फोँकना, मरेको मारना' किया जा सकता है। परन्तु 'नौट् दु लेट् प्रांस प्रो अन्डर वन्स फीट' श्रौर 'क्रोकोडाइल्स टीयर्स' का अनुवाद 'पैरे तले घास न उगने देना' तथा 'नक्राश्च' बहुत ही अनुचित है। नागरीमेँ इन उक्तियोँका कोई अर्थ ही नहीँ। प्रत्येक जातिकी धार्मिक भावनात्रों त्रौर रूढ विश्वासों में अन्तर होता है। यदि कोई अपने इस विश्वासके अनुसार कि चड़ियाल अपने आखेटको खानेसे पहले रोता है, किसी प्रच्छन पातकीके आँसुओँको 'क्रोकोडाइल्स टीयर्स' कहे तो अनुचित नहीं, पर जिस जातिके यहाँ कभी ऐसी बात सुनी ही न गई हो उसकी भाषामेँ इसका अनुवाद 'नकाश्रु' करना व्यर्थ ही है। हम श्रपने यहाँ उसे 'बिलैया दंडवत्' कह सकते हैं"।

### शब्द-बद्ध रूढोक्तियाँ

श्राजकल उर्दू रूढोक्तियोँको हिन्दी रूप देनेका भी प्रयत्न किया जा रहा है श्रोर यह ठीक भी है किन्तु रूढोक्तियोँका रूप कभी-कभी उनके शब्दोँ के साथ ही ढला होता है। 'जमीन-श्रासमानका कर्क हैं' कहनेके बदले हम 'श्राकाश-पातालका अन्तर हैं' कह सकते हैं किन्तु 'उसकी छातीपर साँप लोटने लगे' के स्थानपर यह नहीं कह सकते कि 'उसके बक्तस्थलपर सर्प लुंठित होने लगे' श्रोर न हम किसी ईर्घ्यालु ज्यक्तिको 'तुम हमसे क्योँ जलते हो' कहनेके बदले 'तुम हमसे क्योँ प्रज्वलित होते हो' कह सकते हैं। ऐसी उक्तियाँ शब्दोँ में बँघो होती हैं। उनका ज्योंक ह्यों प्रयोग करना चाहिए।

## रूढोक्तिके प्रयोगका श्रीचित्य

अतः रूढोक्तियोँकी शिद्या देते समय उसके उचित तथा शुद्ध प्रयोगका सदा ध्यान रखना चाहिए और यथासम्भव अधिकसे अधिक रूढोक्तियोँका प्रयोग सिखाना चाहिए क्योँ कि इनसे भाषामें चिकनाई और गति आती है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीँ है कि हम धुआँधार, अँध्।धुन्ध, दाएँ-बाएँ रूढोक्तियाँ जमाते चलेँ और अपनी भाषा बनावटी बनाते चलें। रूढोक्तियाँका प्रयोग उचित स्थलोँपर उचित प्रभाव डालनेके लिये ऐसी सावधानीके साथ करना चाहिए कि वह स्वाभाविक, उचित तथा प्रभावोत्पादक प्रतीत हो। रूढोक्तियाँ (मुहावराँ) से भरे होनेके कारण कोई लेख, वर्णन या कहानी कितनी लुभावनी और मनभावनी हो जाती है इसका प्रत्यन उदाहरण यह लीजिए—

# गंगाराम

'गंगाराम उन इने-गिने भागवान लोगों में से है जो अपनी माँ के पेटमें बैठ-बैठे अपने दादा, चाचा और तीन भाई-बहनों को हकार गए, धरतीपर उतरनेके साथ ही मूकम्प बनकर सैककों बस्तियाँ उजाड़ते-पजाड़ते न जाने कितनों को समेट ले गए, दो दिन बीतते न बीतते अपनी सग्री माँको हुइप गए और छठीका दिन आते-आते अपने हहे-कहे वापको भी चट्ट कर गए। सात दिनके नन्हें -मुन्ने गंगारामके इस स्नेपनपर आँखें तो बहुत पसीजां पर किसीका जी इतना न पसीज पाया कि जान-बूक्कर कोई इस साड़ेसातीको ले जाकर अपने घर पाज लेता। आँखों में मिर्च लगाकर आँस् बहानेवाले असके गोती-नातियों में गंगारामके बापके घर-बार, खेती बारी, रुपये-पैसेकी देखभावका बीड़ा उठानेवाले तो सैकड़ों उठ खड़े हुए पर ऐसा माईका लाल एक भी न निकला जो फूटे मुँह इतना ही कह देता कि 'गंगारामको मैने गोद लिया' मानो वह कोई बाघ था कि जो उसके आगे लाय उसे फाड़ खाय।

मछुजीकी श्राँखें, कछुएकी पीठ, सूत्ररका यूथन, बौनेका डील, नरसिंहका

मुँह, परशुरामके कन्धे, रामका रंग, कृष्यकी त्रिभंगी आन-बान, बुद्धकी उदासी और किककी लाल-लाल आँलो वाले गंगारामको देखनेसे कोई भी समम सकता था कि श्रीमान्जी धरने नन्हें से चोलेमें हमारे दसों अवतार उलकाए चले आ रहे हैं। उसके मुँहमें न तो तुलसीदास-जैसे दाँत ही निकले थे न वह मुँहसे राम ही कह रहा था और न उसका जनम ही किसी सस्यानासी घड़ीमें हुआ था फिर भी न जाने क्यों उस बच्चेका माँ-बाप बननेकी कोई हामी नहीं भर पा रहा था।

पूतके पाँव पालनेमें ही दिखाई पड़ जाते हैं। जिस फूटी होलपर उसके धरतीपर आनेका बधावा खड़का और जिस बेसुरी गौनिहारिनने आँख-मों मटका-मटकाकर सोहर अलापा और तान तोड़ी, वे दोनों ही गंगारामकी माँको बधाई देनेकी हड़बड़ींमे उसका नाम रखनेसे पहले ही सरग सिधार गए। चारों ओरसे अपनी पाली काड़-बुहारकर जब पचास बरसकी पुरानी, सड़ी बाधवाली, दूटी पटियावाली किलंगो खटियामें पड़े गंगाराम कियाँ-कियाँ करते हुए सारा घर सिरपर उठाए हुए थे, तब उसकी मौसी ही ऐसी ममतावाली निकली कि उसका जी पिधल उठा और वह उसका सनीचरी उजाड़-पौरा देख-समझकर भी उसे गोदमें उठाए अपने घर लिए चली आई।

यों तां दसवें दिन ही हम लोगों में बच्चों का नाम रख दिया जाता है पर उसके माँ-वापने बैकुंठ बसानेकी इतनी हदनहीं दिखाई कि उस घपलेमें गंगारामका नामकरन भी महीने-भर टसका देना पड़ा। पर बात यहीँ-तक होती तो ठीक थी। पुरोहितजीसे भी जब नामकरणकी बात छेड़ी गई तो वे कुछ दिनों कश्ची काटते रहे, इधर-उधर करके टाल-मटोल करते रहे, भरणी-भदाकी आदमें कावा काटते रहे। पर जब गंगारामकी मौसी सेर चून बाँधकर पीछे ही पड़ गई और उनके आगे ग्यारह कलदार और चीनी-भरा चाँदीका कटोरा ला धरा; तब तो पुरोहितजीने भी दो-ट्रक कह दिया कि 'ऐसे करमफूटेके नामका पैसा खाकर क्या मुक्ते घर उजाइना है। जहाँ यह पैसा पहुँचा नहीं कि बंटा-ढार हुआ नहीं, कोई नामलेवा पानीदेवा न बचेगा। ग्यारह कया, ग्यारह करोड़ भी लाकर कृद दो तो मैं ठीकरे समर्फ्, ठीकरे।'

मौसीजीने सुना तो उन्हें काठ मार यया | वे सन्न रह गईं। पर उन्हों ने सो स्रोखलीमे सिर दे दिया था, अब मूसलों से न्या हरना था। उन्हों ने सोचा कि मेरा घर तो यों ही अधेरा है। कीन जाने गंगाराम ही इस घरका उजाला बन जाय। मेरा क्या है ? मैं तो जमराजका न्योता पाए बैठी हूँ। व जाने किस दिन हेरा कूच कर दूँ, आँखे मूँद लूँ। यह रहेगा तो दो अंजली पानीका मरोसा तो रहेगा।

उन्हों ने बुरोहितजीले भी कुड़ न पूड़ा-ताड़ा और अपने आप उसका नाम यंगाराम धर दिया कि गंगाके नामसे इसके सारे करम धुब जायमें और रामके नामसे सारे पाप। बुदियाके मनमें यह भी भरोसा था कि जैसे सुगा पढ़ाते-पढ़ाते बेसवा तर गई, अपने बेटे नारायणका नाम पुकार-कर अज्ञामील भगवान्के पास पहुँच गया वैसे ही कहीँ अन्त समयमें मेरा भी इंसा गंगारामको पुकारते-पुकारते उदा तो सीधे वैकुण्डमें ही जाकर पंखा समेटेगा। यह नाम रख देनेपर मौसीजीको इतना ढाइस हुआ कि लोग लाख समझा-बुमाकर हार गए कि गंगारामको घरसे हटा दो, कहीं किसी अनाथालयमें टिका दो, पर वह तो जैसे अंगदका पर बन गई, टससे मस न हुई। इन्झ बात भी ऐसी हुई कि जिस दिनसे उसका नाम गंगाराम पढ़ा, उससे पहले यह जितनी बिल के जुका था, उससे आगे उसने मुँह नहीं पसारा।

संगारामको श्रीर लोग चाहे जो समसते हो पर अपनी मौसीके लिये तो वह सोनेका तार था। श्रमा उसकी दृतुलियाँ भी नहीं चमक पाई थाँ कि उसकी मौसी उसे धुआँधार मधु चटाने लगीँ कि उयोँ स्योँ उसका कंड तो फूटे, वह कुड़ तोतलो बोलीमें बोलने तो लगे। पर बतीसों दाँत भरपूर निकल श्रानेपर भी गंगारामके मुंहसे एक फूटी बोली-तक न निकली। मौसोजीने बहुत साइ-फूँक कराई, जन्तर-मन्तर बंधवाए, मान-मनौतियाँ मनाई, पर बही ढाकके तीन पात। वह भला कहाँ बोलकर दे। मौसीजीने जब देखा कि किसीका कियाध्या कुड़ नहीं होता तो वह सल मारकर, जो समसाकर बैठ रही कि 'गूँगा ही सही, कहनेको तो अपना है।' श्रव वे उसे बड़ी टोम-टाम श्रीर ठाट-बाटसे सजा-बजाकर, पहना-उदाकर रखने लगीं। एक तो गंगाराम यो हो श्रापटे

रूप-रंगके थे, तिसपर जब वह पीली कछ़ौटी मारे, मुँहसे लार बहाते, घुटनों के बल दगमगाते गिरते-पड़ते चलते, तब तो उनकी धजा ही निराली बन जाती। इतनेपर भी मौसीको दर यही बना रहता कि गंगारामको किसी कुद्धीटेकी ढीठ न लग जाय। इसीलिये वे तहके-तहके नहा-घोकर राई-नून करती, बलैयाँ लेती, टोना-टोटका करती, खला-बला उतारतीं और उसके काले- क्लटे चुक्कड मुँहपर एक लम्बा-चौड़ा काला डिठोना टोप देतीं।

श्राँखों का काजल गालों पर पोतकर जब गंगाराम रोने लगता तब भगवान् भी उसे चुप नहीं करा सकते थे। दो-चार घंटे पुजका फाइकर रो लेनेपर जब वह थक जाता तो अपने श्राप चुप मारकर बैठ रहता धौर इतनी देरमें उसकी श्राँजनसे मर्रा श्राँखों से निकले हुए धौर बँहोजियों से पो छे हुए श्राँस् उसके मुँहपर ऐसे बेलबूटे चीत देते मानो कोई सघा हुआ चितरा मेघदूतके यचके श्रागे चित्रकृटपर श्रसादके उठे हुए वादल चीत गया हो।

मौसीजीका मन इतनेसे ही न भरता । वे गंगारामके गलेमें सोनेका तो हा डालकर, कमरमें बुंबुरूदार तगढ़ी बाँधकर और तंजेबके कुर्तेपर लाल मख़मलकी कामदार टोपी देकर पास-पड़ोस ले जाया करती और उसकी ऐसी-ऐसी बड़ाई करती कि जो सुनती वह आँचलमें मुँह देकर जी भरकर हँसती । भला गंगारामको देखकर कोई सामने हँस तो दे १ मौसीजी उसकी चोटी न उखाड़ लें, दाढ़ी न नोच लें ! मौसीजी सुन भर लें कि कोई मेरी बातों पर हँस रही थी या कोई सूठ-सच ही इधर-उधरसे आकर जक्ष दे कि कोई गंगारामको कुबड़ा या बौना कह रहा है तो समिसए महाभारता नयौत दिया गया । मौसीजी कच्छा बाँघकर, गला फाइ-फाइकर सारा डोला सिरपर उठा लें और वह गिन-गिनकर गालियों सुनावें कि दस पीड़ी पहले और दस पीड़ी पीछेका कोई पुरखा उनकी गालियों के वानसे बिवा बिंधे न रह पाते । उस समय डाकगाड़ीका अंजन बनकर सकककाती चलती हुई उनकी जीभ सबके घरोँकी राई-स्ती सुना डालती, सबकी ठकी-खुली बखान जाती।

पहले तो लोग उनके मुंह नहीँ लगना चाहते थे पर जब उन्होँ ने देखा

कि आए दिन यहाँ कुरुक्षेत्रका अखाड़ा बना रहता है तो लोगों को भी रस आने लगा। कोई भी शाते-जाते अचानक किसी कोनेसे भीरेसे कूक देता— 'वह जा रही कुबड़ेका माँ! वह जा रही गूँगेकी भीसा।' और फिर तो धूप-जाड़ा-बरसातमें पाँतमें खड़े होकर, पासका पैसा देकर, रोग श्रीर धुएँसे मरे श्रूँथेरे चित्रवरों में चलती-फिरती मूरतें देखनेपर भी जो श्रानन्द न मिले उससे कही बढ़कर मनबहलावका पूरा ठाठ वहाँ बिना पैसेके मिल जाता।

गैगाराम एक बरसका होनेको आया तो मौसीने सोचा कि इसकी जनमगाँठ चूमधामसे मनाई जाय। उन्हों ने पास-पड़ोसियोँ को न्यौता भेज दिया और बड़ी ठाट-बाट से वर्षगाँठ मनानेका पूरा साज बाँव लिया। पड़ोसके चरपटों ने सोचा कि अब चूके तो गए। ऐसा दाँव कब हाथ आता है र उन्हों ने भट एक शहनाईवालेको एक रुपया बयाना जा थमाया और समझा दिया कि संकाको पाँच बजे मौसीजीके यहाँ जमकर बधावा बजे। अगरेज़ी बाजेवालोँ को भी ठीक कर दिया गया और हिंजड़ों को भी उमाइ दिया गया कि दिया-जले अब्ला धमा-चौकड़ी रहे। दो रुपएमें इतना मनबहलाव कुछ महँगा नहीं था। पाँच बजते-बजते वहाँ ऐसा जान पड़ने लगा मानो आठ-दस बारातें एक साथ आ धमकी हों। ढोल-डपलीतक तो कुछ नहीं, पर जब हिंजड़े भी आकर हाथ मटका-मटकाकर, ढोलके साथ ताली बजा-बजाकर गाने और नाचने लगे—

'दसरथजीके लाल बात जीएँ जीएँ । हाँ, जीएँ जीएँ ।'
तव तो मौसीजीके भी कान खड़े हुए। उन्होंने भाँककर देखा कि उनकी
पौड़ीपर अच्छा बड़ा मेला जुट गया है। कहीँ शहनाईवाला /सोहरकी तान
को रहा है, कहीँ अँगरेज़ी बाजेवाले किसी फ़िल्मी गीतकी तान भाँ पुँगा रहे
हैँ, कहीँ हिंजड़े उँगली चमका-चमकाकर नाच रहे हैँ और सारा टोला वहीँ
खड़ा आपसमेँ कुछ फुस-फुसा रहा है। मौसीजीने ताड़ लिया कि यह सब
मुहत्लेवालों की मिली भगत है। वे चयडी बनकर निकर्लों घरसे और लगाँ
स्क-एकको सुना-सुनाकर पानी पी-पीकर कोसने।

शहनाईवाओं ने देखा कि श्रव उहरनेमें शहनाई श्रीर दप दोनों के दप हो

जानेका बर है तो वे भी धीरेसे वहाँसे नौ-दो ग्यारह हुए। उधर ग्रॅगरेज़ी बाजेवालों ने भी रंग बदरंग देखा तो वे भी बेचारे धीरेसे टसक दिए। पर हिँजड़े भला किसकी सुननेवाले थे। वे मौसीजीकी ग्रोर उँगली मटका-मटकाकर खगे गाने—

'मौसीजीका नन्हाँ-मुन्ना जीए जीए, हाँ, जीए, जीए।'

श्रीर जब मौसीजीने उन्हें भी श्राइ हाथों जिया तो उन्हों में भी मौसीजी को वह-वह खोटी फबितयाँ सुनाई कि उनकी गालियाँ मुँहकी मुँहमें ही रहा गई। वे हार झख मारकर, किवाड़ देकर, जीमें कुइबुड़ाती भीतर घुस रहीं। पर जब रातके नौ बजेतक भी हिंजड़े टससे मस न हुए तब तो मौसीजी बड़ी भल्जाईं। उन्हों ने ऊपर खिड़कीसे एक कजदार फें ककर कहा—'श्रव श्रीर यहाँ टहरे तो जीना भारी कर दूँगी। यहाँसे चलते-फिरते दिखाई दो।' पर वे भी हिंजड़े थे—न पुरुष न स्त्री। उन्हें किसकी लाज थी। वे भी खूँटे बनकर गड़ा गए। देखें हमारा क्या कर लेती हो श्रीर लोग भी इधर-उधरसे बोलियाँ बोल-बोलकर उन्हें बढ़ावा देते जा रहे थे—'वाह वाह! जमे रहो! हटना मत!'

पर मौक्षीजी बड़ी जबरजंग निकली । सोचा यूँ तो ये टलेंगे नहीं । सदः एक घड़ा पानी उत्परसे उन हिंजड़ों पर उँडेळ ही तो दिया । जाड़ेका दिन, वे सब भी तलेसे उत्परतक नहा गए श्रीर श्रपना गाना-बजाना बन्द करके ताबहतोड़ बड़े फूहड़ ढंगसे कोसते श्रीर गाली देते वहाँसे पत्ते-तोड़ भागते ही दिखाई दिए ।

सो गंगारामकी वर्षगाँठ, सकुशल ही कहना चाहिए, पूरी हुई। गंगारामः पूरे एक वरसके हो गए।'

### रूढोक्तिके प्रयोगमें सावधानी

कुछ रूढोक्तियाँ किसी विशेष काल (भूत, भविष्य या वर्त्तमान) में ही प्रयुक्त होती हैं, सब कालों में नहीं । अतः ऐसी सब रूढोक्तियों का प्रयोग समकाते हुए बता देना चाहिए कि इनका प्रयोग अमुक कालमें ही किया जाय। निम्नलिखित रूढोक्ति लीजिए— क. कर्त्रेजा जलाना ( दु:ख देना )। इस रूढोक्तिका प्रयोग केवल वर्त्तमानमें ही होता है—

'तुम क्यें। मेरा कलेजा जलाए जा रहे हो' या 'उसने मेरी कलेजा जला रक्खा है।'

इस रूढोक्तिका प्रयोग करते हुए हम यह नहीं कह सकते-

'वह मेरा कलेजा जला रहा था।' या 'मैं उसका कलेजा जला हूँगा।' इसी प्रकार 'होश उड़ गए' का प्रयोग भूत कालमें ही होता है। इसका प्रयोग हम वह नहीं कर सकते—

मैं उसके होश उड़ा रहा हूँ।

कुछ रूढोक्तियाँ भविष्यमेँ ही सुन्दर उतरती हैँ जैसे 'ऐसे कीड़े पड़ेँगे।' इसका प्रयोग ऋच्छा यही होता है—

जिन्हों ने मुक्तपर क्रूठा श्रमियोग चलाया है, उन्हें ऐसे कीड़े पड़ेंगे कि सब सड़-सड़कर मरेंगे।

इसके बदल यह नहीं कइ सकते-

उन्हें ऐसे कीड़े पड़े कि सड़-सड़कर मर गए।

उन्हें ऐसे की है पड़ रहे हैं कि सड़-सड़कर मर रहे हैं।

त्रतः रूढोक्तिका प्रयोग सिखाते समय उनके प्रयोगकी विधि, अवसर, परिस्थिति तथा कालका भी पूरा विवरण सिखा देना चाहिए।

# लोकोक्ति या कहावत ( प्रोवर्ष )

मानव-जीवनकी थिशिष्ट घटना या ज्यवहारका समाधान, समर्थन या परिहार करनेके लिये किसी विशेष घटनाके फल-स्वरूप किसी किविकी कोई उक्ति ऐसी सटीक वैठ जाती है कि वह एक कानसेंदूसरे कान और एक मुँहसें दूसरे मुँहमें पहुँचकर लोक-जिह्वापर बैठ जाती है स्त्रीर जब-जब उस प्रकारकी परिस्थित उत्पन्न या उपस्थित होती है तब-तब लोग उसका प्रयोग करते चलते हैं और ये ही उक्तियाँ, आगेलोकोक्तियाँ या कहावतेँ बन जाती हैं। किसी राधा नामकी नर्तकीने न जाने कब और

कहाँ, न नाचनेका बहाना बनानेके लिये कह दिया होगा कि 'मैंतभी नाच सकती हूँ जब चारोँ ओर बहुत अधिक लकोँ (मरालोँ) या तैल-दीपाँका प्रकाश हो। उसके लिये नौ मन तेल लगेगा। और जबतक इतना तेल नहीँ जुट जायगा तबतक मैं नहीं नाचूँगी।" न नौ मन तेल जुट पाया न राधा नाची। अतः जहाँ कहीँ कोई किसी कार्यके लिये समर्थ होनेपर भी ऐसा अड़ंगा लगा दे कि उसका पूरा होना संभव न हो, वहाँ लोग कह देते हैं "न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी।" यह वाक्य अब लोकोक्ति बन गया।

#### स्रक्ति

किसी विशेष परिस्थितमें पड़कर लोग उस परिस्थितिसे संबद्घ किसी किव-सूक्तिका निरन्तर प्रयोग करने लगते हैं तो वह सूक्ति भी लोकोक्तित वनकर चल निकलती है। उदाहरणके लिये, जब किसीपर कोई देवी आपत्ति आ जाती है और मनुष्य उसका परिहार करनेमें अशक्त प्रतीत होता है तो लोग अपनेको या उसको सान्त्वना देनेके लिये तथा विवस्रता व्यक्त करनेके लिये कह देते हैं—

#### तुजसी जस भवितब्यता, तैसी भिजै सहाय। षापु न षावै ताहि पै, ताहि तहाँ जै जाय॥

अपर 'नौ मन तेल' वाली लोकोक्तिसे इस प्रकारकी सार्वभौम उक्तियोँको खलग करनेके लिये इन्हें 'सूक्ति' कहते हैं । नीतिके सब इलोक, दोहे और पद आदि सूक्तिके ही अन्तर्गत धाते हैं ।

### लोकोक्ति तथा सक्ति-शिच्या

लोकोक्तियोँ तथा सूक्तियोँ के शिच्च तथा प्रयोगके लिये कुछ लोकोक्तियाँ श्रीर सुक्तियाँ संप्रह करके छात्रोँको रटवा दी जायँ, लेख-रचनाके समय ही शब्द-भाण्डारके साथ देकर उनका प्रयोग तथा उनके प्रयोगके श्रवसर सममा दिए जायँ श्रीर लेख-रचनामेँ उनका निरन्तर प्रयोग कराते हुए उन्हें ऐसे वर्णन पढ़कर सुनाए जायें जिनमें रूढोक्ति, लोकोक्ति श्रौर सुक्तियाँका सुन्दर, कलात्मक तथा मधुर योग हो। रूढोक्ति, लोकोक्ति श्रौर सुक्तिसे सुसज्जित एक वर्णन लीजिए—

# देख ली यारी ! तुम्हारी बम्बई

'दिल्लीका लड्ड जो खाय वह पछताय, न खाय वह भी पछताय। बम्बई भी जो जाय वह पहुताय, न जाय वह भीर भी पहुताय। बम्बईमें गाड़ीसे नत्ते पैर धरते ही झाँखेँ खुल जाती हैँ। बोरीवन्दरपर गाड़ियोँका वह जमघट, विजलींके दुमुहेँ श्रंजनोँकी वह मीठी सरसराहट कि न धूल न धक्क, धीरेसे कूंड्ड किया श्रीर सरपट चल दिया । न कनकोइ सीटी, न भक्रमक, न स्कृत्सक । श्रीर श्राना-जाना कितना सस्ता | दो श्रानेका ट्रामका टिकट लेकर कोलाबासे दादर-तक चक्कर लगा श्राइए। फिर बम्बईसे धुसकर देखिए तो घर-घरके तत्ने जलपान-घर, बिना श्रंजनकी विजलीगाड़ी, बड़ी-बड़ी दुतल्ली बसे श्रीर इतनी ऊँची-ऊँची कटारियाँ कि ऊपर सिर उठाश्रो तो टोपी नीचे गिर पड़े । किसी दूकानमें पहुँचभर जाइए तो जी झक हो जाय । क्या है जो यहाँ नहीं मिळ सकता ? सुईसे लेकर मोटरतक जो चाहेँ जितनी चाहेँ ले लीजिए। धातीपरका ऐसा कोई गोती नहीँ जो वहाँ न मिल जाय।

पर भाई जान ! बम्बईमें जहाँ मन करे वहाँ भरपेट घूमिए, पर किसी भलेमानुसके घर टिकनेका नाम न लांजिएगा। स्नापको देखा नहीं कि उनके शान सुखे नहीं । श्राँखेँ चार होते ही जी श्राधा हो जाता है, जूदी शाने जगती है. मन ही मन कोसने जगता है- 'यह सनीचर कहाँसे आ टपका ।' वह भी क्या करे? ले-देकर, पगड़ी पूजकर एक ही सी खोली हाथ लगी, उसीमें उसके कच्चे-बच्चे भी अस बनकर भरे पड़े हैं। बम्बंईमें कहावत ही हो गई है-'मुम्बइमाँ रोटलो मळरो, पण श्रोटलो नथी मळरो।' विम्बई में रोटी तो मिलती है पर ठिकाना नहीं मिलता । इसी लिये म्ब्रापका मुँह देखती ही उनका मुँह फक्क हो जाता है, उत्परकी साँस उत्पर श्रीर नीचेकी नीचे रह जाती है श्रीर वे मन ही मन महाबोर जीको मनाने लगते हैं कि यह सनीचर टले तो सवा पाव पेडा चढावें।

भाइमें जाय ऐसे संगी-साथी श्रीर हित-नात जो मिलते ही खिल न उठें। नाम न लीजिए ऐसो की देहली माँकनेका। 'श्रापको न चाहै वाके बापको न चाहिए।' धता बताइए ऐसे हेली-मेलियों को जो श्रापको देखते ही कन्नी काट जाय, श्राँख जुरा जाय, —

श्रावत ही हरवेँ नहीँ, नयनन नहीँ सनेह। तुलसी तहाँ न जाइए, कंचन बरसै मेह॥ इससे श्रव्हा कहीँ इधर-उधर किसी छोटे-मोटे तबेलेमें पढ़ रहिए। जो रूखी-सुखी मित्र जाय, स्नाकर सो रहिए—

> रहिमन रहिलाकी भजी, जो परसै मन लाय। परसत मन मैलो करें. सो मैदा जरि जाय॥

यहाँ जिसे देखिए साहब बना फिरता है। पूड़ो तो सीधे मुँह बात नहीँ करता। श्रपनेको धन्ना सेठका बाप समस्तता है। बाप न मारी में डकी बेटा तीरन्दाज । घरमेँ भूँ जी भाँग नहीँ, पर ठाठबाट ऐसा नवाबी, मानो सैकड़ो रनवास बसाए बैठे होँ। खड़कोँ के भी कान काटती हैं यहाँ की जड़कियाँ। श्रोठ-गाज जाज-जाज किए, घुटनेंतिक टाँग उधाड़े, बाजोँ में सौ-सौ जहरे दिए, तितजी बनी हाथमें बदुशा जेकर जब निक्जती हैं तो सारा बम्बई हाय कर उठता है। श्रीर टरी ऐसी कि नाकपर मक्खी न बैठने दें। कोई छेड़ दे तो गजेमें हुपहा हाज बैठें। श्रकबर विक्जाते मर गए—

तालीम लड़िक्योँ भी ज़रूरी तो है मगर । ख़ातूनख़ाना होँ वे सभाकी परी न होँ ॥ ज़ीह्क्लो मुन्तज़िम । उस्ताद अच्छे होँ मगर उस्ताद जी न होँ।।

जब प्रयागकी छड़िक्योँ को चालढाल देखकर वे इतने खीम उठे तो बम्बईकी छड़िक्यों को देखकर वे हाराकिश हो कर लेते।

बड़े लोगोँ की तो बात न पूछिए। गाड़ीसे नीचे पैर नहीँ घरते। पर छोटे बाबू उनके भी चचा है। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुमान कछा। बिना जेब खनखनाए या नोटोँकी मलक दिखाए मुँह उठाकर ताकते तक नही । पर जहाँ कजदार फेंकिए कि सब सुक-सुककर बिलैया-इंडीत करने लगेँ। जिधर देखो उधर दिनरात रुपएकी हाय-हाब पड़ी हुई है— हाय रुपैया, हाय रुपैया।

> ख़ुदा ख़ुदा न सही राम-राम करो। जिसमेँ पैसा मिले वो काम करो॥

- खाने-पीनेके नाम भी जयसियाराम ही समिक्षए । सच्चेके नाम भगवान् या नारियज्ञका पानी । दूध ऐसा कि जिसे दिया जाय उसके हाथ पानी ही पानी ज्ञगे । लेंगोटा कसकर डुवकी मारनेपर भी उसे यही धाइ न रूग पाने कि—

यह दूधमें पानी है या पानीमें दूध है।

रवड़ी, मलाई, खुरचन-पेड़ेका कहीं नाम नहीं। जहाँ देखो वहाँ बटाटे— वड़े और 'राईस प्लेट चाल आहे' की धूम है। कही किसी जलपान-घरमें पैर भर धरिए तो मूँगफलीके तेलकी सड़ी गन्धसे नाक बस्सा उटे। बड़ा नाम सुना था चौपटीका। पर वहाँ भी जाइए तो वहा बटाटेका चाप और पकौड़ा, वह भी मूँगफलीके तेलमें तला हुआ। कोई एक दिन खा ले तो दस दिनः वैद्यजीकी देहली खूँदनी पड़ जाय। दीवाला पिट जाय। तानसा भीलका पानी भी ऐसा पहलवानी कि पच्चीस बरसका जवान बरस-भर जमकर पीए तो पाँचः सौ बरसका बूढ़ा होकर ममी बनकर पिरैमिडकी खोहमें लेट जाय—

> देखिए यह सीन कितना ब्रैंड है। देह है या साइकितका स्टैंड है।

श्रीर वाह री बम्बईकी हिन्दी ! 'तुमकू किद्र जानेका है । तुमेरा श्रीरत खोलीका बाज्में पडेला है । तुम कबी (कब) जानेको मँगता । ये तुमेरा छाती ( छतरी ) नहीं तो किसीका ( किसका ) है । टपालका तपास करो नहीं तो तुमकू पगार नहीं देंगा, रजा नहीं मिलेंगी । हमकू बोला तो क्या करनेका है मेरे कू किद्र भी नहीं जानेका है । तुम खाळी-पीळी बूम क्या पाइता है है तुमेरा साई किधर बी होयगा । कौन कू बोला ।'

वहाँके छोग श्रपने घर 'चोपड़ी' बाँचते हैं । गाड़ोमें उन्हें 'गर्दी' मिलती है 'मीइ' नहीं । 'मैं वहाँ था' के बदले कहते हैं । 'हम उधर होता'। कुछ न प्छिए । इस दिन यह हिन्दी कानमें पड़े तो श्रच्छा पढ़ा-लिखा हिन्दीका पण्डित भी पागल हो उठे, तेलमें श्रफीम बोलकर पी रहे, संखिएकी खली निगल जाय—

काबुल गए तुरुक बनि आए बोले अटपट बानी। 'आब-आब' करि सुए मियाँ, सिरहाने रक्खा पानी।। • - -

बनारसी मस्तीमे पत्ने हुए साँड वहाँ एक पत्नवाड़े रह कार्य तो स्वकर टेंगर हो जाय, हाइ-हाड़ निकल भावे। जहाँ के लोग दो-चार घंटे गप-सड़ाका न लगाते हो, दो बीड़ा पान जमाकर घड़ी भाध-घड़ी तमोलीकी द्कानपर गलचीर न करते हों, भाँग-बूटी छानकर पहर-दोपहर तरी न लेते हों वह भी कोई मलेमानसों की बस्ती है—

> चनी चबैनी गंगजल, जो पुरवै करतार। कासी कबहूँ न छाँदिए, बिस्वनाथ दरवार।।

कहाँ तो वह काशी जहाँ 'सात बारमें नौ स्योहार' होते हैं श्रीर कहाँ सम्बद्ध, जहाँ स्योहारके दिन भी निन्यानवेका व्योहार जगा रहता है।

> देख ली यारो तुम्हारी बम्बई । हो तुम्हें ही यह मुवारक बम्बई ॥

इमें तो अपनी काशी श्रव्छी--

मुक्ति - जन्म महि जानि, ज्ञान-खानि श्रघ-हानि कर । जहँ बस सम्भु-भवानि, सो कासी सेह्य कस न॥

## पाठ्य-पुस्तक

# पुस्तकेँ कैसे रची जायँ ?

हमारे यहाँ प्राचीन कालमें लोग सब कुछ कण्ठस्थ कर लिया करते थे। उस मौखिक शिचाकी बँधी हुई परम्परामें सारी ज्ञातव्य बातें गुरु-मुखसे सुनकर कण्ठस्थ कर ली जाती थीँ। सुन-सुनकर स्मरण किए जानेके कारण ही हमारे वेद आज भी श्रुति कहलाते हैं। परन्तु वह अवस्था बदल गई। आज हमारी शिचा-रूपी विशाल अट्टालिकाके हेँट-पत्थर पुस्तक ही हैं। कुशल कारीगरके समान अध्यापक उन्हीँ पुस्तकों के मसालेसे अपने शिष्यों के लिये शिचा-रूपी सदनका निर्माण करता है।

## पाठ्य पुस्तकोँ की दयनीय दशा

हुमारे देशमें भाषाका अध्यापक चारोँ श्रोरसे इतना जकड़ा हुमा है कि उसे शिचा विभाग-द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकोंकी सीमामें ही वन्दी रहना पढ़ता है। जहाँतक पाठ्यक्रम (सिलेक्स) का सम्बन्ध है, वहाँतक तो उचित भी है, किन्तु जब पाठ्यपुस्तकोंका ठेका भी शिचा-विभाग ले लेता है तब बड़ा आद्म्यर्थ श्रोर दुःख होता है। आश्चर्य इसलिये कि शिचा-शास्त्र सिखाने-पढ़ानेवाले तथा नेता लोग एक श्रोर तो अध्यापककी सुविधाके लिये, उसे सम्मान देने-दिलानेके लिये आकाश सिरपर उठाए हुए हैं किन्तु जब अध्यापकको स्वतन्त्रता देनेकी बात आती है तो वे अध्यापकों को श्रामाड़ी श्रोर मूर्ल समम बैठते हैं। जब हम अपने स्कूलों में शिचा-

शास्त्रसे परिचित अध्यापक रखनेका विधान करते हैं, तब हम उन्हें पाठ्य-पुस्तक बनानेकी स्वतन्त्रता क्यों नहीं देते ? दुःख इसिलये होता है कि पाठ्य-पुस्तकों के निर्माणका काम जिन लोगों के हाथ हैं है वे या तो विश्वविद्यालयों के अध्यापक हैं जिन्हें शिचा-विज्ञानका कोई ज्ञान नहीं है या ऐसे महापुरुष हैं जो प्रकाशकों के हाथकी कठपुतिलया हैं। इसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि हमारे बालकों के लिये जो पाठ्य-पुस्तकें तैयार की जा रही हैं उनमें न कम हैन अनुकूलता, न आदर्शन व्यावहारिकता, न भाषा-शैलीका विचार .न विषयों का उचित चुनाव।

## पाट्य-पुस्तक-निर्माणके नियम

पाठ्य-पुस्तकोँ के निर्माणमें निम्नलिखित नियमोँका ध्यान रखना न्वाहिए---

- पाठ्य-पुस्तकोँकी भाषा बालकोँकी श्रवस्थाके क्रमानुसार तद्भवसे तत्समकी श्रोर प्रवृत्त होती हो ।
- -२. घरेल रूढोक्तियाँ से श्रारम्भ करके क्रमशः सामाजिक तथा साहित्यिक रूढोक्तियाँका प्रयोग किया जाय ।
- ३. सरल वाक्योँ से प्रारम्भ करके क्रमशः गुम्कित (संयुक्त ) तथा लम्बे मिश्रित वाक्योँका प्रयोग हो ।
- '४. घरेलू विषयोँ से प्रारम्भ करके पास-पड़ोसके, फिर देशके श्रौर फिर संसार के विषयोँ का वर्णन हो।
- ४. साधारण प्राकृतिक अनुभवों से प्रारम्भ करके वैज्ञानिक आविष्कार, साहित्यिक समीन्ना, दार्शनिक विवेचन तथा अन्य उच्चतर वैज्ञानिक प्रयोगों की व्याख्या हो।
- द. साधारण तुकवन्दियोँ तथा पद्यों से प्रारंभ करके क्रमशः ऐसी उदात्त कितात्रों का समावेश हो जिनमें सुरुचि, भाव-सरलता तथा उदात्त अवृत्तियों को उकसानेकी चमता हो।

उत्पन्न करती हैं । कभी-कभी उनसे प्रतिक्रियात्मक भावनात्रों को भी उत्तेजन मिल जाता है जिसका परिणाम सदैव बाब्छनीय नहीं होता । श्रतः पाट्य-पुस्तकों की सामग्री सरल, सरस, मनोरंजक, ज्ञानवर्द्धक श्रीर चरित्र-निर्माणमें सहायक होनी चाहिए।

# पाठ्य-पुस्तकाँका मूल उद्देश्य

पाठ्य-पुस्तकाँका मूल उद्देश्य भाषा सम्बन्धी योग्यता बढ़ाना ही होता है। अतः पाठ्य-पुस्तकाँका चुनाव करते समय पहले भाषाकी दृष्टिसे ही देख लेना चाहिए कि उनमें विभिन्न भाषा-शैलियोँका प्रयोग किया गया है या नहीं। शैली ही लेखकके व्यक्तित्वकी परिचायक होती है । विविध शैलियोँका परिचय विद्यार्थियोँ के ज्ञान-चितिजको उदार बनाता है और इन्हीँ के श्राधारपर बालक श्रपनी लेखन-शैली चुनता है। पुस्तककी भाषामेँ त्राए हुए शब्द तद्भव रूपमें छात्रोँ के परिचित रहते हैं श्रतः उनके द्वारा ही श्रपरिचित शब्दोँसे परिचित कराना सीधा श्रीर स्वाभाविक मार्ग है। श्रतः 'श्राग, कान, पहेली' श्रादि तद्भव शब्दोंका प्रयोग पहले और 'श्रिप्त, कर्ण, प्रहेलिका' श्रादि तत्सम रूपोंका प्रयोग पीछे करना चाहिए। इसी प्रकार पहले घरेलू रूढ़ोक्तियाँ से प्रारम्भ करते हुए ठेठ साहित्यिक रूढोक्तियोंकी श्रोर श्रमसर होना श्रेयस्कर है। 'दाँत निकालना, मुँह बनाना, कान गरम करना' आदिका प्रयोग पहले होना चाहिए और 'कानके कच्चे होना, मीन-मेख निकालना श्रीर नी-दो ग्यारह होना' श्रादिका प्रयोग पीछे । वाक्योँ के प्रयोगमें भी पहले सरल श्रौर साधारण वाक्योँ से रचना प्रारम्भ की जाय श्रौर किर धीरे-धीरे गुम्फित, हिलष्ट, संयुक्त श्रीर गाम्भीर्यपूर्ण वाक्यावलीका प्रयोग होता चले।

## छात्रौँकी मानसिक अवस्थाका विचार

पाठ्य-पुस्तकोँ के चुनावमेँ बालकोंकी मानसिक अवस्थाका भी विचार कर लेना चाहिए कि उनके लिये जिस पाठ्य-पुस्तककी व्यवस्था की जा रही हैं उसकी सामगीमें ऐसी कौन-कौनसा बातें सिम्मिलित हैं जिनका उनपर उनकी श्रवस्थाके श्रनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पुस्तक लिखते समय देख लेना चाहिए कि श्रवस्था-विशेषों उन्हें कौनसे विषय रुचिकर लगते हैं, कौनसी शैली उन्हें मुग्ध करती है। पहली कज्ञा-के विद्यार्थीको परियोंको कहानी जितनी रुचिकर लगेगी उतनी कोलम्बस-की श्रमरीका-यात्रा नहीं। पर वही जब श्रोर सज्ञान हो जायगा तब उसे परियोंको कहानीकी श्रम्वामाविकता स्वयं खटकने लगेगी। श्रतः विद्यार्थीका मस्तिष्क ज्यों उच्यों विकासोन्मुख होता जाय त्यों त्यों उसकी श्रवस्थाके श्रनुकूल पाठ्य-सामग्रीमें भी परिवर्त्तन होता रहना चाहिए। पुस्तकका विपय ऐसा हो ही नहीं कि उसे पढ़ाना पड़े। श्रध्यापकका काम एक-एक शब्दका श्रथं वताना श्रोर एक-एक वाक्यकी व्याख्या करना नहीं है। उसे तो केवल मन्त्रणा श्रोर सकेत-द्वारा विद्यार्थीको निर्देश करते हुए नई शैली तथा विषयकी विशेषताका विवरण भर देना चाहिए।

## कोरे उपदेश न हेाँ

पाठ्य-पुस्तकका उद्देश्य न तो धर्म-शिचा देना है, न विज्ञान-शिचा। उसका उद्देश्य भाषा तथा लोक-ज्ञानका विकास करना ही है। इसलिये उसमें कोरे उपदेशोँका संग्रह न हो। उपदेशकी भी वड़ीसे बड़ी बातें कथात्मक ढज़्जसे इस प्रकार कही जा सकती हैं कि बालक स्वयं उसमें से नीति-पथ दूँ इं निकाले। यह कोई नवीन सिद्धान्त नहीँ है। पाटलिपुत्रके राजा सुदर्शनके पुत्रोंकी शिचाके लिये आचार्य विष्णुशर्माने यही नीति बरती थी। उन्हों ने कथाके-द्वारा ही सम्पूर्ण नीति सिखा दी थी—

कथाच्छ्रज्ञेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते।

[ कहानीके बहानेसे इसमें बचाँको नीति सिखाई जा रही है। ] इसिलये केवल नैतिक ही नहीं वरन वैज्ञानिक तथा स्वास्थ्य-सम्बधी उपदेश भी कथात्मक ढंगसे ही देने चाहिएँ।

## गद्य और पद्य

पाठय-पुस्तकोँ में प्रयुक्त विषय कुछ गद्यात्मक और कुछ पद्यात्मक होते हैं। विद्यार्थियोँकी प्रारम्भिक अवस्थाके लिये जिस पाठय-पुस्तककी व्यवस्था की जाय उसका गद्य-भाग अत्यन्त सरल और सुवोध हो, उसका प्रत्येक वाक्य छोटा और सरल हो। उसमे केवल ऐसे शब्दोँका प्रयोग किया जाय जिनसे विद्यार्थी प्रायः परिचित होँ। प्रारम्भमें केवल सरल कहानियाँ ही दी जायँ। तत्पश्चात कमशः दृश्य, वस्तु, घटना आदिका सरल भाषामें सरल वर्णन हो और जीवनोपयोंगी विषयोंका ज्ञान करानेवाले विवरण दिए जायँ। पाठय-पुस्तकोँ में सरल विषयों पर विवरणात्मक निवन्य, छोटी-छोटी सुन्दर कहानियाँ, संवाद और छोटे नाटकोँका सन्निवेश भी कर लेना चाहिए। इस प्रकार शिचाकी अम्तिम अवस्थामें विविध शैलियों के परिचायक उच कोटिके निवन्ध एवं अन्य साहित्यक रचनाओं के समावेशसे पाठय-पुस्तकों सुन्दर और उपयोगी वनाई जा सकती हैं।

पाठय-पुस्तकों में गद्य रखनेका मुख्य उद्देश्य कवियों अथवा पद्यों से परिचय कराना ,नहीं होता । उसका उद्देश्य यह होता है बालकों की काव्यमें रुचि हो, वे चावसे स्कियां कराठस्थ करें, उनका प्रयोग करें, कविताका रस लें तथा स्वयं कविताकी रचना करें।

#### गद्यका चयन

बचाँके लिये जो पुस्तकेँ निकल रही हैं उनमें भाषापर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। प्रारम्भिक श्रवस्थामें भाषा इतनी सरल हो श्रीर विषय इतने रोचक कथारूपमें प्रस्तुत किया जाय कि श्रवर-ज्ञान होते ही छात्र स्वयं उसे पढ़ने श्रीर सममने लगे। जब उसे यह श्रात्मविश्वास हो जायगा कि मैं तो सब कुछ स्वयं पढ़कर समम लेता हूँ तब उसकी स्वि तीव्र हो जायगी श्रीर वह पढ़नेमें रस लेने लगेगा। यह एक छोटी-सी कहानी बच्चों के लिये देखिए—

# उपमन्यु

बहुत दिन पहलेकी बात है। हमारे देशमेँ एक गुरुजी थे। वे जंगलमेँ बद्दोंके तीरपर कुटिया बनाकर रहते थे। उनके यहाँ सैकड़ों बच्चे दूर-दूरसे पढ़ने आते थे। उन्हेँ वे खाना-कपड़ा भो देते थे। इन्हीँ बच्चे में एक उपमन्यु भी था।

एक दिन गुहजीने उपमन्युको बुलाकर कहा-

à

"देखो बेटा ! तुम तड़के-तड़ेके उठकर जंगलमें गौएँ हाँक ले जाया करो। हिनभर चराकर सर्वेंसको लौटा लाया करो।"

उस दिनसे वह तड़के-तड़के उठता। दिन भर गौएँ चराकर साँभको खे श्राता।

एक दिन गुरुतीने देखा कि उपमन्यु मोटा होता जा रहा है। उन्होंने पूड़ा—"क्यों बेटा! तुम ब्राजकल कुड़ मोटे-तगड़े दिखाई पह रहे हो। क्या जात है! ब्राजकल क्या खा-पो रहे हो ?"

वह बोला--"गुरुन्नी ! मैं दोपहरको कुछ माँग लाता हूँ। उसीसे पेट अर लेता हूँ।"

गुरुजी बोले—''देलो बेटा ! अकेले-अकेले सब नहीं खाना चाहिए। बिना गुरुजीको दिए एक दाना भी मुँहमें नहीं डालना चाहिए।"

उस दिनसे वह माँगकर सब गुरुजीके आगे धर देता। गुरुजी उसमेँ से एक दाना भी उपमन्युको न देते। फिर भी वह गुरुजीकी गौएँ चराकर साँकको बाकर बादेमें छोड़ देता।

एक दिन फिर गुरुजीने पूझा—"क्यों बेटा ! आजकल पेट कैसे भरते हो ?" उपमन्यु बीला—"गुरुजी ! मैं दूसरी बार जाकर माँग लाता हूँ । वही खा-पी लेता हूँ ।"

गुरुजी बोजे---''राम राम ! दूसरी बार नहीं मॉंगना चाहिए।'' उपमन्युने बात मान जी।

गुरुजोने देखा कि उपमन्यु श्रव भी वैसा ही हट्टा-कटा है। उन्हों ने

उससे फिर पूछा । वह बोला—"गुरुजी ! श्रव ता मैं गौश्रोँ के दूधसे ही पेट भर खेता हैं।"

गुरुजीने कहा—"राम राम ! मुझसे विना पूछे गौथ्रोका दूध नहीं" पीना चाहिए।"

उपमन्युने यह बात भी मान जी उसका मोटापा फिर भी कम नहीं हुआ। गुरुजीने फिर पूछा। उपमन्युने कहा—''गुरुजी! दूध पीते हुए बछुड़ें कुछ फैन गिराते रहते हैं। वही पीकर पेट भर जेता हूँ।''

गुरुजी वोके---''राम-राम ! यह ठीक नहीं है ।?'

उपमन्युने यह बात<sup>्</sup>भी मान ली । श्रव उसे बड़ी भूख लगी । भूखके मारे उसने श्राकके पत्ते चवा लिए । श्राकके पत्ते खा लेनेसे वह श्रम्धः हो गया । जंगलमे मटकते-सटकते वह एक कुएँमे जा गिरा ।

दिन-छिपेतक भी उपमन्यु जौटकर नहीं आया। अब गुरुजी उसे हूँड़ ने निकले । जंगलमें पहुँचकर वे उसका नाम ले-लेकर पुकारने लगे। कुएमें पढ़े हुए उपमन्युने गुरुजोकी बोजी पहचान ली। उसने वहीँ से चिरुजाकर कहा—"मैं यहाँ कुएँमें निरा पड़ा हूँ गुरुजी!"

कुएँके पाल पहुँचकर गुरुजीने पूछा—"क्योँ बेटा ! तुम कुएँमें कैसे निर गए ?"

उसने सब बाते सच-सच बता दी।

गुरुजीने उससे कहा—"तुम हाथ जोड़कर श्रश्विनीकुमारों को पुकारो। के आकर तुम्हारी श्रांखें ठीक कर देंगे।" उपमन्युने हाथ जोड़कर सच्छे मनसे श्रश्विनीकुमारों को पुकारा। चट श्राहर वे बोले—"लो! यह पुत्रा ला लो, तुम्हारी श्रांखें ठीक हो जायंगी।"

उपमन्यु बोजा--''नर्हा ! मैं दिना गुहजीको दिए पूछा नहीं." स्ना सकूँगा।"

यह सुनकर श्रश्विनीकुमारोँ ने कहा--"तुमने श्रपने गुहजोका बड़ा कहना माना है। जो! तुम्हारो श्राँखेँ ठीक हो जायँगी।" इतमा कहते हो उपमन्युकी धाँखेँ खुज गईं। वह कुर्एसे बाहर निकजा। वह सट दौड़कर गुरुजीके पैरो पर जा गिरा।

इस कहानीका एक भी शब्द तत्सम या कठिन नहीं है, एक भी वाक्य गुम्फित नहीं है। गुरुजीका नाम 'त्रायोदधौम्य' भी इसलिये विकाल दिया कि उसका उच्चारण करना और उने स्मरण रखना बालकोके लिये कठिन था।

इसके परनात् मुहाबरेदार ( श्रेंसे पीछे 'गंगाराम' दिया चुका है ) मापाबाले पाठ, उसके परनात् तत्सम राज्योँ वाले राद्यपाठ और अन्तमें ज्य कज्ञाओं में लाज्ञिषक तथा समास शैलीवाले गंभीर निबन्ध दिए जाने चाहिएँ।

#### पद्यका चयन

पाठ्यपु-स्तकों में गद्यकी श्रिपेक्षा पद्यका चुनाव श्रिधिक कठिन होता है। पद्यके दो भेद हैं। एक कोरा पद्य श्रशीत् तुकवन्दी जिसमें विखरे हुए गद्य-खण्ड झन्दों के साँचेमें ढाल दिए जाते हैं—

चून्त्-मुन्त् भाई-भाई। करते थे दिनरात लड़ाई॥

अथवा-

क्या तुमको मालुम है वच्चो ! यह बन्दरकी दुम है बच्चो ॥

से लेकर-

वे ही नगर-वन-शैल-नदियाँ जो कि पहले थों यहाँ। हैँ स्राज भी पर स्राज वैसी जान पहली हैँ कहाँ॥

—जैसीसभी रचनाएँ पद्यके ही अन्तर्गत आती हैं। ऐसी रचनाएँ केवल प्रारम्भिक अवस्थावाले विद्यार्थियोँ के कामकी हो सकती हैं। परन्तु पाठ्य पुस्तकोँकी सहायतासे हमारा उद्देश्य कोरा पद्य पढ़ना नहीँ होता। इसारा प्रधान लच्य तो कविताके प्रति विद्यार्थीकी रुचि जागरित करना

ही रहता है। कविता मानव-जीवनकी सारी कोमलता श्रीर मधुरताकी प्रतीक है।

## कविका उद्देश्य और भाषा

पाठय-पुस्तकों में रखने-योग्य किवताओं का चुनाव करते समय हमें किव, किवके उद्देश स्रोर उसकी भाषापर विचार कर लेना चाहिए। हमें यह देख लेना चाहिए कि किस किवकी कोनसी रचना किस श्रेणीके विद्यार्थी स्त्रे स्

## कवि-चयनमें विवेक

पाठय-पुस्तक-निर्माणकी सबसे बड़ी द्युटि यह है कि पाठय-पुस्तक-प्रणेता इस बातपर ध्यान नहीँ देते कि स्कूलोँ में पद्य पढ़ानेका उद्देश्य विद्यार्थियों के मनमें किवताके प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है। किन्तु वे प्रायः सभी प्रतिनिधि किवयोंकी थोड़ी-बहुत रचनात्र्योंका संग्रह कर दिया करते हैं, जिससे विद्यार्थियों को कोई वास्तविक लाभ नहीं पहुँचता। जिस किवकी रचनाके निर्माण या उसकी भाषाके सम्बन्धमें कोई मतभेद हो उसे संग्रहमें कदापि स्थान नहीं देना चाहिए। उदाहरणके लिये कत्रीरको ले लीजिए। कबीरके विषयमें आजतक यही निर्णय नहीं हो पाया है कि उनके नामसे प्रचलित पद्य उन्हीं के हैं या उनके चेलों के। अतः जिसकी प्रामाणिकतामें ही सन्देह है उसे उसकी रचना कहकर चलाना कितना बड़ी विडम्बना है। इसीके साथ-साथ उन पद्यों को भी दूर रखना चाहिए जिनके कारण किनके वास्तिवक स्वरूके बद्दल अमात्मक रूप सामने आता हो। हमारी पाठय-पुस्तकें में बिहारीके ऐसे दोहे भरे जाते हैं जिनमें उन्हें ने मन बहलावके लिये कुछ नीति या भक्ति-भावकी चर्चा की है। बिहारी स्पष्टतः शृङ्कारी किव थे। उनके सान सो दोहों में सत्तर दोहे भी शुद्ध नीतिके या भक्ति-विषयकं नहीं हैं।

मीत न नीत, गलीत है, जौ धरिए धन जोर ।
साएँ सरचैँ जौ ज़रै, तौ जोरिए करोर ॥ (बिहारी)
ऐसे दोहे नीतिसे सम्बन्ध रखते हैँ त्र्यौर—
आजौँ तर्यौना ही रहाौ, खुति सेवत इक श्रङ्ग ।
नाक-वास बेसर लही, विस मुक्तनके सङ्ग ॥ (बिहारी)
—जैसे दोहे शाब्दिक चमत्कारसे । खोजनेसे दस-बीस दोहे ऐसे
भक्तिभावके भी मिल जाते हैँ—

मेरी मव-बाधा हरी, राधा नागरि सोय। जा तनकी काईँ परे, स्थाम हरित-दुति होय॥ कबकौ टेरत दीन रट, होत न स्थाम सहाय। तुमहूँ जागी जगत-गुरु जगनायक जगवाय॥

इन्हेँ पढ़कर बिहारीको विद्यार्थी तुलसीके समान भक्ति-काञ्यका प्रगोता समभ वैठते हैं। इसी प्रकार पाठय-पुस्तकमें जायसके पद्मावतसे उद्घृत गोरा-बादलकी वीरता पढ़कर यदि विद्यार्थी उन्हें भूषणके समान वीर-काञ्यका कवि मान बैठे तो उस विद्यार्थीका नहीं वरन संग्रहकर्त्ता महोदयका ही दोष है।

## छायावादी कविता

श्रभी पिछले दिनोँतक हिन्दी-साहित्यको छायाबादकी मायाने

अभिभृत कर रक्खा था, जिसके कारण संग्रहकर्ता लोग बड़े धड़रुलेसे तथाकथित ऐसी छायावादी रचनाओं को बड़ी स्पृहाके साथ अपने संग्रहों में स्थान दिया करते थे जिनका अर्थ न अध्यापक सममता है, न छात्र सममता है न स्वयं किव, समम पाता है। ऐसी किवताएँ दार्शनिक, साम्प्रदायिक अर्थात् अतिगृढ लाचिणिक होती हैं। उनमें प्रत्यच्च तथा लौकिक अनुभूतिका सर्वथा अभाव रहता है। अतः ऐसी किवताएँ पाठय-पुस्तकों में नहीं रखनी चाहिएँ। महादेवी वर्माकी एक प्रसिद्ध किवता की पंक्ति है—

पथ मेरा निर्वाश बन गया।

जितने अध्यापक हैं, उतने ही इसके अर्थ हैं। इसके कुछ अर्थ लीजिए—

- मार्गमें ही मेरा दम निकल गया । मैं मार्गमें ही समाप्त हो गया ।
- २. इतना लम्बा मार्ग था कि सारा जीवन उसपर चलते-चलते समाप्त हो गया।
- ३. घ्रपने इष्टके भवनकी घोर ले जानेवाला पथ ही मेरे लिये मोचके समान सुलकर हो गया।
- ४. मैं जिस पथपर चल रहा था वही मेरा सचय था।
- भ. मार्ग अही मुक्तिका रूप धारण कर विया, साधन ही साध्य हो गया ।
- ६. मार्गमें हो सुक्ति मिल गई।
- ७. साधन पूरा होनेसे पहले ही सिद्धि मिछ गई।
- म. साधन ( मार्ग ) को ही देखकर मैं इतना भयमीत हो गया कि आगे न बढ़कर उस मार्गको ही नमस्कार करके बैठ गया।

हन उपयु क अथें। मेसे कोन-सा अर्थ ठीक है यह कहना तो कठिन है ही, किन्तु इनके अतिरिक्त और भी अनेक दार्शनिक अर्थ निकाले जा सकते हैं। ऐसे बहुर्थी, जटिल तथा गृहार्थी पद पाठय-पुस्तकों में संगृहीत नहीं करने चाहिए। ऐसे पदों से कविताके प्रति रुचि उत्पन्न होनेकें बदले अरुचि उत्पन्न होने लगती है और कविता-शिच्चणका पूर्ण लच्च ही समाप्त हो जाता है।

### रुचिकर कविताका चयन

पाठय-पुस्तकों में संगृहीत कविताएँ ऐसी होनी चाहिएँ जिनका ऋषे सममते ही विद्यार्थी उसे कर्यठस्थ करनेके लिये लालायित हो उठे । इस दृष्टिसे, नीतिके ऐसे दोहों का संग्रह उनमें किया जा सकता है जो चरित्र-निर्माणमें सहायता देनेके साथ-साथ व्यवहार-पद्धता भी सिखाते हैं —

• स्त्रीरा मुखसोँ काटिए, भरिए नमक बनाय।
रहिमन करुए मुखनको, चिह्नयत यही छजाय॥ [ रहीम ]
अथवा भारतेन्दुके वे सबैये जिनमेँ शब्द-चमत्कारके साथ भाव-चमत्कार भी हो—

यह संगमें जागियों ढोलें सदा, बिन देखे न धीरज श्रानती हैं। छिनहू जो बियोग परे 'हरिचन्द' तो चाल प्रलेकी सु ठानती हैं॥ बरुनीमें थिरें न हापें उहापें, पलमें न समाहबो जानतो हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना श्रांखियाँ दुखियाँ नहिं मानती है।।

श्रथवा 'रताकरका'-

नै कु कही बैननि, श्रनेक कही नैननिसी, रही-सही सोऊ कहि दोनो हिचकीनिसीँ। [उद्धव-शतक]

वीरतापूर्णे ऐतिहासिक पद्योंका संग्रह भी विद्यार्थियों को श्राधिक लाभ पहुँचा सकता है।

## वासनात्मक विषयोँका लोप

इसी स्थलपर शिचा-सम्बन्धी इस सिद्धान्तका भी उल्लेख कर देना बुरा न होगा कि पाठय-पुस्तकोँ में कोई शब्द, वाक्य अथवा भाव ऐसा न हो जो किसी प्रकारकी वासनात्मक भावनाको उत्तेजना दे या उसका स्मरण भी दिलावे। पाठय-पुस्तकोँ में केवल ऐसी कविनान्नों का संप्रह होना चाहिए जिनसे बालकोंकी उदान्त दृत्तिया जागरित हों, उनमें सुन्दर भावनान्नों का रोपण और विकास हो।

#### भाषाका विचार

पाठय-पुस्तकों में तद्भव शब्दों से तत्समकी श्रोर तथा सरल वाक्यों से गुम्फित वाक्योंकी श्रोर क्रमशः बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार कविताको भी सरल पद्यों से प्रारम्भ करके क्रमशः व्यंजनापूर्ण सरस-काव्यकी श्रोर उठाते जाना चाहिए।

## विषयोँका परस्पर अन्तर्योग

पाठय-पुस्तक के पाठ उस श्रेणीके श्रन्य विषयों से इस श्रकार सम्बद्ध हों कि उनके द्वारा उस श्रेणीके योग्य श्रन्य विषयों का भी ज्ञान होता चले। पाँचवीं कचामें भारतका भूगोल पढ़ाया जाता है किन्तु उस कचाकी भाषाकी पाठय-पुस्तकमें इटलीके लोगों के रहन-सहनका पाठ दिया जाता है। उक्त श्रेणीका बालक इतिहासमें भारतीय महापुरुषों का जीवन-चिरत पढ़ता है किन्तु पाठ्य-पुस्तकमें उसे गैरोवाल्दीका जीवन-चिरत पढ़नेको मिलता है। यदि यह पाठ सातवीं श्रेणीमें रक्खा जाता तो ठोक होता क्यों कि वह भूगोलके श्रध्यापकसे इटलीके विषयमें पढ़ चुका रहता है। श्रतः पाठों का चुनाव करते समय उस श्रेणीके श्रन्य पाठ्य-विषयों का पूरा कम देख कर इस प्रकार पाठ-कम रखना चाहिए कि उनसे श्रन्य विषयों के सम्यक् ज्ञानमें सहायता मिले।

### पाठका परिमाख

पाठय-पुस्तकका प्रत्येक पाठ उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना चालीस मिनटमें पढ़ाया जा सके। यह संभव न हो तो पाठको ऐसे भागों में विभक्त कर दिया जाय कि एक एक भाग पढ़ाने में चालीस मिनटसे अधिक न लगें। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि बहुत बड़ा पाठ देखकर बालकका जी घवरा उठता है, रुचिकर सामग्री होते हुए भी पाठमें अरुचि उत्पन्न होती है। यदि पाठ छोटा होता है तो बालकको ऐसा अप्रकट संतोष होता है कि विषयकी दुरुहता भी उसे नहीं खलती।

## टिप्पणी और प्रश्न

संपादनके पश्चात् दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य्य है टिप्पणी, सृत्र, व्याख्या तथा श्रभ्यासार्थ प्रश्न देना । हिन्दीके विद्वान् संपादक जब मूल लेख, पाठांश या कविता लेते हैं तो प्रायः लेखक तथा कविका नाम श्रीर परिचय तो दे देते हैं किन्तु उस लेख अथवा कविताका यह ठिकाना नहीं देते कि अमुक कविता अमुक कविके किस प्रन्थ या किस प्रसंगसे ली गई है। ऐसा न होनेसे पाठ्य-विषयका पूर्वापर सम्बन्ध नहीं स्पष्ट हो पाता। श्रध्यापकसे यह श्राशा नहीं करनी चाहिए कि वह सम्पूर्ण साहित्यसे श्रमिज्ञ होगा श्रौर पद्य पढ़ते ही समक्त लेगा। कविताश्रोँ में किसी नायिका, रस अथवा अलंकारकी व्यञ्जना होती है। उसका ठीक ठिकाना न पानेसे पद्यका अर्थ करना विद्वान् अध्यापकके लिये भी कठिन हो जाता है। पद्य श्रथवा लेखके बीचमें कुछ अपरिचित नाम तथा शब्द भी आ जाते हैं जो या तो विदेशी होते हैं या अप्रचलित। ऐसे सभी शब्दोँ तथा नामोँका पूरा विवरण पुस्तक या पाठके अन्तमेँ दे देना चाहिए। अभ्यासार्थ दिए हुए प्रत्न ऐसे हों कि उनके द्वारा पाठका सारांश निकलवाया जा सके, पढ़े हुए पाठकके ज्ञानका प्रयोग कराया जा सके तथा उसपर स्वतन्त्र विचार प्रकट करनेको उत्साह दिलाया जा सके। पदच्छेद, वाक्यच्छेद, समास-विग्रह इत्यादि व्याकरण-सम्बन्धी प्रश्लोंका समावेश उसमें नहीं होना चाहिए।

## पुस्तकेाँकी छपाई

स्वास्थ्य वैज्ञानिकोँने प्रयोग करके निश्चय किया है कि पाठय-पुस्तकोँका कागज्ज पतला तथा चमकदार नहीँ होना चाहिए और अज्ञर भी पतले, छोटे तथा टेढ़े मुँहके नहीँ होने चाहिएँ। जैसे—

कहना, सममना, बोलना,

पाठ्य-पुस्तकोँमेँ आलंकारिक अचरोँका प्रयोग भी नहीँ होना चाहिए। जैसे—

सम्भत है-

# TO PROP

## समल

अचर काले तथा चौड़े मुँहके होँ जो अधिक स्याही उठाते होँ जैसे-

# ध्या

( ७२ पौइंट, सिक्स लाइन पाइका )

| श्चवस्था        | श्रन्तरों के नाम | टाइपके नाम                        |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| ३ से ५ वर्षतक   | वाय              | सिक्स लाइन पाइका                  |
| ७ से = वर्षतक   | कमल              | कोर लाइन पाइका                    |
| ६ से १० वर्षतक  | मालती            | दू लाइन घेट                       |
| ११ से १२ वर्षतक | ∫ जीवन<br>{जीवन  | वित्रक मेट प्राइसर<br>नाटा वित्रक |
| १३ से १४ वर्षतक | सारिका           | काला भेट प्राइमर                  |
| १५ से ऊपर       | प्रकाश           | काला पाइका                        |

अत्तर १२ पौइंट पाइकासे कदापि छोटे न होँ। १२ पौइंट काले पाइकामें छपे हुए दो शब्दोँ के बीचमें कमसे कम टे इक्कका अन्तर हो, अर्थात् इस प्रकार छपे— 'वात करना'

इस प्रकार नहीं—

'बात करना'

इसी प्रकार १२ पौइंट पाइकाके अत्तरोँकी दो पंक्तियोँ के वीचमें भी कमसे कम ट्रै इख्रका अन्तर हो, अर्थात् योँ न छपे—

सब कहते हैं हमारा देश सबसे सुन्दर है। इसमें संसारकी सभी वस्तुएँ प्राप्त होती है।

वरन् इस प्रकार छपे-

सब कहते हैं हमारा देश सबसे सुन्दर है। इसमें संसारकी सभी वस्तुएँ प्राप्त होती हैं।

शब्दोँ तथा पंक्तियोँ के बीच ने अच्तरोँ के आकारके अनुपातसे अंतर भी बढ़ता जायगा अर्थात् जितना बड़ा अच्तर होगा उसी अनुपातसे उस अच्चरमें छपे हुए शब्द तथा पंक्तियोँ के बीचका अन्तर भी चौड़ा होता. जायगा।

# शिचा-शास्त्रके सिद्धान्त

## पाठन-प्रगालियाँ

पाठय-पुस्तकों के द्वारा शिक्ता देनेके विषयपर विचार करनेसे पूर्व शिक्ता-शास्त्रके उन सर्वमान्य सिद्धान्तों की व्याख्या करना भी आवश्यक है जिनके आधारपर नवीन शिक्ता-प्रणालियों, पाठन-विधियों तथा शिक्तण-क्रमों की उत्पत्ति हुई है। इन सिद्धान्तों की व्याख्या करनेसे पूर्व उन सिद्धान्तों की सर्वमान्यता और उनके मनोवैज्ञानिक आधारकी व्याख्या कर देना अत्यन्त आवश्यक है क्यों कि उन्हीं के कारण डाल्टन-प्रणाली, प्रयोग-प्रणाली (प्रोजेक्ट मेथड), बालोद्यान-प्रणाली (किण्डेर-गार्टेन) आदि अनेक शिक्ता-योजनाओं का जन्म हुआ है।

## कुल-परम्परा श्रीर वातावरण

बालक श्रपने माता-पिता तथा कुल-परम्पराके कुछ संस्कार लेकर उत्पन्न होता है। जिस प्रकारके वातावरण तथा जैसी संगतिमें उसका लालन-पालन होता है वैसे ही उसके श्राचरण बन जाते हैं। वह जैसे श्रोरोंको चलते-फिरते, उठते-बैठते, बोलते-चालते, खाते-पीते, नहाते-धोते, सोते-लेटते, श्रोड़ते-पहनते, हँसते-रोते, कृद्रते-फाँद्रते तथा पढ़ते-लिखते देखता है वैसे ही वह श्राचरण भी करने लगता है। यह श्रानुकरण वृत्ति हमारी शिचाका मूल श्राधार है। श्रतः छात्रोंके सम्मुख ऐसा स्वस्थ श्रोर संयत व्यवहार, संगति तथा वातावरण उपस्थित करना चाहिए कि बालक उनका श्रानुकरण करके श्रच्छे श्राचरणका

अभ्यास कर सके। वालकों में उत्साह छलका पड़ता है। उनके हाथ-पैर कुछ करनेको व्याकुल रहते हैं। वे कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें मन लगे। अतः वाँधकर बैठानेके बदले उन्हें ऐसे काममे लगाइए कि उसे खुलकर कूदने-फाँदने तथा खेलते हुए उत्साहसे अपने अक्नों से काम लेनेकी सुविधा मिले।

बालकों को रंगों से, रँगीली वस्तुत्रों से, खिलोनों से बड़ा प्रेम होता है। उन्हें सुन्दर चटकीली वस्तुएँ बहुत भाती हैं। श्रतः उन्हें रंगीन चित्र, प्रतिमूर्ति (मौडल) तथा खिलोनों के द्वारा पढ़ानेकी योजना बनाइए।

संगीतसे उन्हेँ स्वाभाविक प्रेम होता है। उनकी शिचामेँ गाने-बजानेका भी प्रवन्ध कीजिए।

वे जादूगर, बाजीगर, नट आदिके अद्भुत करतव बड़े चावसे देखते हैं, अतः उनके कौतूहलको सदा सजग रखनेवाली आश्चर्यजनक वस्तु तथा खेल आदिके द्वारा शिचा दीजिए।

वे कहानियाँ वड़े चावसे सुनते हैं। अच्छी-अच्छी कहानियाँ . सुनाकर उन्हें भाषा भी सिखाइए, ज्ञान भी दीजिए।

वे मेले-ठेले बड़ी रुचिसे देखते हैं क्यों कि वहाँ उन्हें खाने-पीनेकी वस्तुएँ, खेल-खिलोने, चर्छी-घुमनी, सभी रुचिकर वस्तुएँ एक साथ मिल जाती हैं। उन्हें मेलेमें घुमा लाइए पर भीड़-भड़ककेसे दूर बचकर, उनका अनुभव बढ़ेगा।

वे दवकर, परंतन्त्रतामेँ नहीँ रहना चाहते। उन्हेँ स्वतः कार्य करने, स्वयं शिक्ति होनेकी व्यवस्था कीजिए।

रटनेमें उनकी तनिक भी रुचि नहीं होती। अतः रटनेका काम उन्हें भत दीजिए।

इसी श्राधारपर शिच्चा-शास्त्रियोंने पुरानी डंडा-प्रणाली छोड़ी, बालकोंका मन परखा श्रीर शिच्चा-प्रणालीमें बालकोंके लिये रुचिकर रूपसे विकसित होनेकी सुविधा दे दी और तदनुसार शिचाकी नई-नई मणालियाँ निकल आईं।

## मनोविज्ञानकी प्रक्रिया

मानसशास्त्रके पंडितों ने विस्तृत अन्वेषण और परीच्चण करके यह सिद्धान्त निकाला है कि मनुष्यकी बुद्धिमें झानकी स्थापना निम्नलिखित कमसे होती है—बुद्धि वही झान प्रहण करती है जिसके लिये मन एकाप्र रहा हो। मन उसी विषयमें एकाप्र होता है जो रुचिकर हो। रुचिकर वे ही वस्तुएँ होती हैं जिनमें सुन्दरता, अद्भुतता तथा नवीनता हो। सुन्दर होनेके लिये रंग-रूप अरे ध्वनि-माधुयं अपेचित है। असाधारण होनेके लिये साधारणसे बढ़कर कुछ विशेष गुण या आकर्षण हो। अद्भुत होनेके लिये ऐसी विलच्चणता हो जो पहले कभी देखी-सुनी न गई हो। नवीनके लिये नये स्थान, विषय, वस्तु और व्यक्तियोँका परिचय हो। इसलिये बालकेंको सुन्दर रंगीन चित्रोँ, प्रतिमूर्तियौँ (मौडल) तथा खिलौनोंके द्वारा महापुरुषों के असाधारण चित्र तथा काल्पनिक अद्भुत कहानियौँ सुनाई-पढ़ाई जायँ और कौतुकालय (म्यूच्चियम), जन्तुशाला (चिड़ियाघर), नये मन्दिर, ऐतिहासिक स्थल, वन, नदी, पर्वत, मील, बाँध, नगर आदि स्थलों में ले जाकर घुमाया जाय। इस प्रकार उन्हें जो झान प्राप्त होगा वह पक्का हो जायगा।

# विश्लेषण-संश्लेषख प्रणाली ( ऐने बिटिक, सिन्थेटिक मेथड )

हम दो प्रकारसे शिचा दे सकते हैं—१. विश्लेषण (ऐनेलिटिक) सथा संश्लेषण (सिन्थेटिक) प्रणालीसे, या २. सिद्धान्त (इंडक्टिव) तथा परिणाम (इंडक्टिव) प्रणालीसे।

## विश्लेषण-प्रणाली ( ऐनेलिटिक मेथड )

विश्लेषण-प्रणालीमे किसी पूर्ण वस्तुको लेकर उसका अध्ययन आरम्भ करते हैँ और फिर उसे विभिन्न तत्त्वोँ तथा भागोँ में ब्रॉटकर उन तत्त्वों या भागोंका श्रलग-श्रलग श्रध्ययन श्रीर विवेचन करते हैं। यदि इस प्रणालीसे भूगोल पढ़ाना हो तो पहले सम्पूर्ण पृथ्वीमंडलको समान जलवायुके खंडों में विभाजित कर देंगे। फिर इन खंडों में से प्रत्येक खंडके मानव, पशु तथा वनस्पति-जीवनका पूरा ब्यौरा दे देंगे श्रीर उन खंडों के मानव, पशु तथा वनस्पति-जीवनके श्रनुसार उन खंडों में पड़नेवाले विभिन्न महाद्वीपों श्रीर देशोंका श्रध्ययन भी सरलतासे करा देंगे।

यदि हमें इस प्रणालीके अनुसार रामचिरतमानस पढ़ाना हो तो पहले हम रामायणकी समूची कथा कहें गे, उसके मुख्य चिरत्रोंका अध्ययन करावें गे, भाषाकी विशेषताएँ समकावें गे और तब एक-एक पाठका अलग-अलग अध्ययन करें गे। इस प्रणालीका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ ऐसा विषय पढ़ाना हो जिसके खंड किए जा सकेँ या जो मागोँ में विभाजित किया जा सके अर्थात् तत्त्वोँ या खंडों से निर्मित सभी भौतिक विषयों के शिक्षणमें इस प्रणालीका प्रयोग किया जा सकता है जैसे भूगोल, ज्यामिति, चित्रकला आदि। यह प्रणाली 'पूर्णसे खंडकी ओर बढ़ो' सिद्धान्तपर अवलम्बित है।

## सिद्धान्त-प्रणाली (डिडक्टिव मेथड)

सिद्धान्त-प्रणालीमें सिद्धान्त या नियम पहले बता देते हैं और फिर विद्यार्थी, ऋपने ऋतुभव तथा अन्य पाठ्य-सामग्रीके आधारपर उन नियमोंकी ज्यापकताका परीच्चण और प्रयोग करता है। एक ज्याकरणका नियम लीजिए—

'संज्ञा-विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा-शब्दकी विशेषता बताता हो।' इस व्याकरणके नियमको विद्यार्थी रट लेता है और फिर 'भला वालक, सुन्दर सुमन, मनोहर वेष, भव्य भवन, श्राकर्षक रूप, पावन चरित्र' इत्यादि उदाहरणों के द्वारा वह उपर्यु क्त नियमका प्रयोग समझ लेता है कि 'मला, सुन्दर, मनोहर, भव्य, श्राकर्षक, पावन' शब्द संज्ञा- विशेषण हैं क्यों कि ये क्रमशः 'वातक, सुमन, वेष, भवन, रूप, चिरिष्ठ' संज्ञा-शब्दों की विशेषना बताते हैं। इस प्रणालीका प्रयोग उन विषयों के अध्ययन हैं किया जाता है जिनमें सिद्धानतों या नियमों से काम पड़ता है, जैसे व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन, नीति, धर्म-शास्त्र आदिकी शिज्ञारें।

## संरलेपण-प्रणाली ( सिन्थेटिक मेथड )

संश्लेषए-प्रणालीको विश्लेषण-प्रणालीका ठीक उलटा सममना चाहिए। इस प्रणालीमें किसी पूर्ण विषय अथवा वस्तुके अध्ययनसे प्रारंभ करनेके बदले उसके तत्त्वोँ अथवा भागोँ से प्रारंभ करके उसके पूर्ण रूपके अध्ययनकी ओर बढ़ते हैं, जैसे, अच्चर-रचनाकी शिचा देते समय पहले खड़ी, पड़ी, आड़ी तथा गोल रेखाएँ सिखाते हैं और फिर इनका अभ्यास कराकर इन्हें मिलाकर "अ" का स्वरूप सममाते हैं। इसी प्रणालीका प्रयोग उन सब विषयोंकी शिचाके लिये किया जाता है जिनके अंगोंका विभाजन किया जा सके जैसे भूगोल, ज्यामिति, चित्रकला आदि।

# - परिणाम-प्रयाली ( इंडिक्टिन मेथड )

परिग्राम-प्रग्रालीमें पहले उदाहरण तथा श्रनुभूत प्रयोग देकर उनके श्राधारपर छात्रों से एक व्यापक नियम निकलवा लेते हैं। इस अणालीसे यदि हमें व्याकरणमें संज्ञा सिखानी हो तो सीधे नियम न बतलाकर बालकों के सम्मुख यह उदाहरण रक्खेंगे—

#### 'राम अयोध्यासे रथपर चढ़कर चले ।'

इस वाक्यमें 'राम' एक व्यक्तिका नाम है, 'श्रयोध्या' एक स्थानका नाम है, 'रथ' एक वस्तुका नाम है। ये सब संज्ञाएँ हैं। इससे यह परिग्णाम निकला कि 'किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तुके नामवाले शब्दको संज्ञा कहते हैं।' इस परिग्णाम-प्रणालीका प्रयोग सार्वभीम सिद्धान्तों या व्यापक नियमोंकी शिचाके लिये ही होता है। यह प्रणाली 'विशेषसे सामान्यकी त्रोर बढ़ो' सिद्धान्त-सूत्रपर त्रवलम्बित है।

## विश्लेषण-संश्लेषण-प्रणाली ( ऐनेलिटिको-सिन्थेटिक मेथड )

उपर हमने विश्लेषण तया संश्लेषण-प्रणालीकी अलग-अलग व्याख्या करके उसका प्रयोग भी समभाया है किन्तु वास्तवमें ये दोनों परस्पर संबद्ध हैं क्यों कि चाहे हम पूर्णसे भागों की ओर चलें, चाहे भागों से पूर्णकी ओर, किन्तु हमें विश्लेषण और संश्लेषण अर्थात् तोड़ने और मिलानेकी दोनों क्रियाएँ करनी ही पड़ेंगी। संश्लेषणमें तो मिलानेकी किया स्वाभाविक क्रमसे आ ही जाती है किन्तु विश्लेषण करते समय हम जब खण्डों या भागों तक पहुँच जाते हैं तब हम उसे वहीं नहीं छोड़ देते, हमें उसके खण्डोंका संश्लेषण करके उसके पूर्ण क्रमका विवेचन करना ही पड़ता है। इसीलिये कुछ आचारोंका कथन है कि यद्यपि विश्लेषण-प्रणाली पाद्य और श्रेष्ठ है किन्तु उसकी पूर्णता संश्लेषण करनेपर ही सिद्ध होती है। अतः वास्तवमें विश्लेषण-संश्लेषण करनेपर ही सिद्ध होती है। अतः वास्तवमें विश्लेषण-संश्लेषण-प्रणाली (ऐनेलिटिको-सिन्थेटिक मेथड) ही प्राह्य है।

# विश्लेषण तथा परिणाम-प्रणाली ग्राह्य है

मनोवैज्ञानिक विवेचनकी दृष्टिसे विश्लेषण तथा परिणाम-प्रणालीका प्रहण श्रीर संश्लेषण तथा सिद्धान्त-प्रणालीका त्याग करना उचित है क्योँ कि पिछली दोनोँ प्रणालियोँ में छात्रकी कल्पना-शक्ति श्रीर विचार-शिक्तको प्रोत्साहन नहीँ मिलता। श्रध्यापकका कर्त्तव्य है कि वह श्रपने प्रभावके बदले ऐसी विधिसे विद्यार्थीका ज्ञान बढ़ावे कि रुचि, कुत्हल, उत्साह तथा स्फूर्तिसे बालक उसे प्रहण करनेकी श्राकांचा करे। श्रतः श्रध्यापकको पाठ-ज्ञान कराते समय निम्नलिखित क्रमसे चलना चाहिए—

- १. बालकके प्रस्तुत ज्ञानको परखो।
- २. पठन, प्रयोग तथा अनुभवके द्वारा इस ज्ञानको नवीन ज्ञानसे जोड़कर उसे उचित रूपसे फैलनेका अवकाश दो।

## ३. इस अर्जित ज्ञानको क्रमशः नियमित और व्यवस्थित करो । सिद्धान्त-सूत्र ( मैक्सिम्स )

उपर्युक्त क्रमके आधारपर ही शिज्ञा-शास्त्रियोँ ने ये सिद्धान्त-सूत्र बना लिए हैं—

- १. व्यक्तिगत अनुभवसे व्यापक अनुभवकी ओर चलो (प्रोसीड फ्रौम इंडिविजुअल एक्स्पीरिएन्स टु जनरल एक्स्पीरिएन्स )।
  - २. प्रकटसे अप्रकटकी ओर चलो। ( फ्रीम कौन्कीट र्टु ऐब्स्ट्रैक्ट )
- विशेष ( उदाहरण ) से सामान्य ( नियम ) की ख्रोर चलो ।
   फ्रौम पट्टिकुलर दु जनरल )
  - ४. ज्ञातसे अज्ञातकी श्रोर चलो। ( फ़ौम नोन दु श्रननोन)
- ५. साधारणसे असाधारणकी श्रोर चलो। ( फ्रीम श्रोहिनरी टु एक्स्ट्रा-श्रोहिनरी)
  - ६. अनिश्चित्से निश्चितकी श्रोर चलो। ( फ्रौम अनसर्टेन दु सर्टेन)
- ७. अनुभूतिसे युक्तियुक्तकी स्रोर चलो । ( फ़्रौम स्रोब्ब वेशन दु रीजनेबिल )
  - न. सर्लसे जटिलकी श्रोर चलो। ( फ्रौम सिम्पिल दु कौम्प्लैक्स )
  - पूर्णसे खंडकी श्रोर बढ़ो। ( फ़ौम पार्ट दु होल )

## व्यक्तिगत अनुभवसे व्यापक अनुभवकी ओर

हमारे व्यक्तिगत अनुभवका आधार हमारी इन्द्रियाँ हैं। बालक एक वस्तुको देखता है, स्पर्श करता है, काममें लाता है, चखता है, सूँ घता है, उसकी घ्विन सुनता है और इस प्रकार उस वस्तुके विषयमें अनेक प्रकारका अनुभव करके उसका परिचय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकारकी शिचा-विधिको अनुभव-विधि कहते हैं। किण्डेरगार्टेन-प्रणालीमें इसीकी प्रधानता है। किन्तु यह विधि यहीं समाप्त न करके कुछ और आगे बढ़ाकर अन्य पाठ्य-विषयोंकी शिचामें भी प्रयुक्त करनी चाहिए। रबड़की गेंदको बालक दीवारपर मारता है। वह गहा खाकर उलटी लौट आती है। वह गेंद्को पृथ्वीपर पटकता है तब भी वह गद्दा खाकर उपर उछल आती है। किन्तु जब वह गेंद्को पानीके कंडालमें फेंकता है तब वह उपर नहीं उछलती, धुनी हुई रूईपर पटकता है तब वह नहीं उछलती, घासके ढेरपर मारता है तब वह नहीं लौटती। इस व्यक्तिगत अनुभवसे उसे यह व्यापक परिखाम निकालनेकी प्रेरणा देनी चाहिए कि कड़ी और ठोस वस्तुओं पर ही पटकनेसे रवड़की गेंद गद्दा खाती है।

## प्रकटसे अप्रकटकी श्रोर

यह सिद्धान्त भी उपर्युक्त सिद्धान्तका ही दूसरा रूप है। एक उदाहरण लीजिए—दो बाँस श्रीर तीन बाँस मिलकर पाँच बाँस होते हैं। दो कुर्ते ब्यौर तीन कुर्ते मिलकर पाँच कुर्ते होते हैं। बालक यह देखता है कि प्रकट दो वस्तुएँ, प्रकट तीन वस्तुश्रोँ के साथ मिलकर पाँच वस्तुएँ हो जाती हैं। इन प्रकट उदाहरणों से वह यह अप्रकट नियम निकाल लेता है कि दो और तीन मिलकर पाँच होते हैं या दो और तीनका जोड़ पाँच होता है।

## उदाहरगासे नियमकी श्रोर

कई उदाहरण प्रस्तुत करके विद्यार्थियों से ही व्यापक नियमः निकलवाना चाहिए। उदाहरण लीजिए—

क. कुत्ता भोँकता है।

ख. चिड़िया चहचहाती है।

ग. गाय रमाती है।

ऊपर दिए वाक्यों में से एक-एकको लेकर प्रश्नों द्वारा 'माँकने, चहकने, रॅमानेवाले' जीवों का ज्ञान कराकर यह नियम निकलवाया जा सकता है कि 'क़त्ता, चिड़िया, गाय' तीनों शब्द कुछ कार्य्य करनेका संकेत देते हैं। अतः ऐसे शब्द 'कर्त्ता' कहलाते हैं।

## ज्ञातसे ज्ञातकी श्रोर

बचौँका ज्ञान धुँधला, अधूरा तथा अक्रम होता है। अतः अध्यापकको

पहलेसे जान लेना चाहिए कि बालकों को प्रस्तुत विषयका कितना ज्ञान है। इसके प्रश्चात् युक्ति तथा तर्क-द्वारा श्रज्ञात सत्यको ज्ञात कराया जा सकता है। बचों ने देखा है कि पतीलीका ढक्कन दाल पकते समय हिलता है और ऊपर-नीचे होता है। उसीके श्राधारपर यह श्रज्ञात सत्य बताया जा सकता है कि प्रवल भापके सहारे रेलगाड़ीका श्रंजन कैसे चलता है।

## साधारणसे असाधारणकी ओर

बबों के नित्यप्रतिके साधारण अनुभवके आधारपर उन्हें असाधारण तथ्यतक पहुँचाना चाहिए। बालक जानता है कि घड़ेको कुम्हारने बनाया है, कपड़ेको जुलाहेने बनाया है। इसीके आधारपर उसे यह असाधारण तथ्य बताया जा सकता है कि यह संसार भी किसीने बनाया है।

## अनिश्वितसे निश्चितकी स्रोर

बचा श्रपने कुत्तेको एक खेलकी सामग्री मात्र सममता है। श्रानेक प्रकारके प्रयोग, कथा तथा उदाहरणोँ के द्वारा श्रध्यापक उस कुत्तेके स्वभाव, उसकी शक्ति, उसकी स्वामि-भक्ति तथा श्रावश्यकता इत्यादिके विषयमेँ बालकके श्रानिश्चित ज्ञानको पक्षा कर सकते हैं।

# अनुभूतसे युक्तियुक्तकी श्रोर

श्रनुभूत ज्ञान वह है जो हमारे श्रनुभवके फलस्वरूप हमेँ प्राप्त हुआ हो। युक्तियुक्त वह श्रनुभूत ज्ञात है जो युक्ति-संगत हो अर्थात् जो वैज्ञानिक विवेचन-द्वारा सिद्ध हो गया हो। वालक देखता है कि पत्ते गिरते हैं, फल भी नीचे गिरते हैं, प्रत्येक वस्तु नीचे ही गिरती है, किन्तु वह गिरनेका कारण नहीँ वता सकता। गुरूत्वाकर्षणका सिद्धान्त जान लेनेपर वह प्रत्येक वस्तुके नीचे गिरनेका कारण भी वता सकता है। श्रव उसका श्रनुभव युक्तियुक्त हो गया।

## सरलसे जटिलकी स्रोर

वालक जानता है कि आँखसे सब देखते ही हैं। किन्तु वह यह नहीं

ज्ञानता कि हम सब उल्टा देखते हैं। चित्र खीँचनेवाले कैमरेके द्वारा हम आँखकी जटिल किया सममा सकते हैं कि यद्यपि हम देखते तो हैं सब कुछ उल्टा, किन्तु अभ्यासके कारण हमें सीधा दिखाई पड़ता है।

# पूर्णसे खंडकी भ्रोर

बचौँ के सन्मुख एक पूर्ण वस्तु या विषय उपस्थित करना चाहिए और पूर्णका परिचय देकर फिर उसके विभिन्न श्रंग या खंड सममाने चाहिएँ, जैसे भूगोल पढ़ाते समय प्रारम्भमें पृथ्वीके पूरे गोलेका परिचय देकर उसके अलग-अलग प्रदेशोँका विवरण देना चाहिए।

## सिद्धान्त-सूत्रोंका लच्य

चपपुंक्त सिद्धान्त-सूत्रोंका मूल लच्य यह है कि बालक प्रस्तुत ज्ञान तथा उसके मानसिक विकासके अनुसार उसे नया ज्ञान दिया जाय, उसके अनुभवोंका पूर्ण उपयोग करके उसीको नवीन ज्ञान देनेकी आधार-भूमि बनाई जाय अर्थात् बालक मनके अनुकूल अध्यापक चले, अपने मनके अनुकूल नहीँ। इसीलिये पाठ्य-पुस्तक हाथमें आते ही पहले पाठसे ही नहीँ पढ़ाने लगना चाहिए। पाठ्य-पुस्तक हाथमें आते ही पहले पाठसे ही नहीँ पढ़ाने लगना चाहिए। पाठ्य-पुस्तकों का संकलन करनेवाले विद्वानों को अधिक मनोवेज्ञानिक विचार करनेका कम अवसर रहता है इसलिये उनके संकलित पाठोँ में कोई मनोवेज्ञातिक कम नहीं रहता। अतः, अध्यापकको सावधान होकर वर्षके प्रारम्भमें ही यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मुमे पाठ्य-पुस्तक के विभिन्न पाठ किस कमसे पढ़ाने चाहिए। हम अपनी पाठ्य-पुस्तक वर्षा-वर्णन पढ़ाते हैं गर्मीके दिनों में और शरद् का वर्णन पढ़ाते हैं वर्षा-ऋनुमें। जिन दिनों भूगोलके घण्टेमें चीन पढ़ाया जाता है, उन दिनों हम अपनी पाठ्य-पुस्तकों में अरब-वासियोंकी जीवन-चर्या पढ़ाते हैं। यह कम अत्यन्त असङ्गत है। हमें वर्षके दिनों में वर्षका, शरद् ऋनुमें शरद्का और जिन दिनों भूगोलके अध्यापक चीनका विवरण पढ़ा रहे हों उन दिनों रिनों सूगोलके अध्यापक चीनका विवरण पढ़ा रहे हों उन दिनों

भाषाकी पुस्तकमें आया हुआ चीनका ही पाठ पढ़ाना चाहिए। अतः, पाठौँका क्रम निर्धारित करते समय हमें निम्नलिखित बातौँका अवश्य ध्यान रखना चाहिए—

क. पढ़ाए जानेवाले पाठाँका क्रम समय और अवसरके अनुकूल हो ।

ख. अन्य पाठ्य-विषयोँ से उचित रूपसे सम्बद्ध हो ।

ग. बालकोंकी मानसिक अवस्था तथा रुचिके अनुकूल हो ।

घ. भाषाके क्रमिक विकासके अनुसार हो ।

इ. सरल तथा मनोरंजक पाठाँसे कठिन तथा नीरस पाठाँकी ओर प्रवृत्त हो ।

# पाठ्य-पुस्तकोँ-द्वारा गद्य-शिचाका विधान

## गद्य कैसे पढ़ाया जाय ?

आजकल हमारी सम्पूर्ण भाषा-शिचाकी आधार-भित्ति पाठ्य-पुस्तकेँ बन गई हैं"। हम अपनी संपूर्ण शक्ति केवल पाठ्य-पुस्तकको 'भली प्रकार' पढ़ानेमें लगा रहे हैं, क्यों कि उसीमें से परीचा होती है स्रोर पाठों के सारांश, चरित्र-चित्रण, व्याख्या, ऋर्थ तथा भावार्थ सब कुछ उसीमें से लिखनेको आते हैं। परीचक लोग छल, बल तथा कौशलसे यह जाँचना चाहते हैं कि विद्यार्थियोँ ने अपनी पाठ्य-पुस्तक नीचे ऊपर, दाएँ-बाएँ, भीतर-बाहरसे भली प्रकार घोटकर पी ली है या नहीँ। सुन्दर अर्थ देखकर, पाठ्य-पुस्तकमेँ आए हुए कथाके नायकका विधिवत् चरित्र-चित्रण देखकर परीचककी बाबेँ खिल जाती हैँ। उसकी सममभेँ विद्यार्थी बडा योग्य है। उसकी सफलताको अध्यापक अपनी सफलता सममते हैं। बेचारे अध्यापक अपनी रोटीकी रज्ञाके लिये, अपने स्वामियोँ—प्रधानाध्यापकोँ, स्कूलके अधिकारियोँ, निरीत्तकोँ की प्रसन्न करनेके लिये 'पूछे जाने-योग्य' (इन्गोटैंण्ट) सभी प्रप्रोंका अनुमान करके विद्यार्थियों को उनमें पका कर डालते हैं। किन्तु पाठ्य-पुस्तकपर आश्रित इस दूषित शिज्ञाका दोष केवल शिक्ता-प्रणाली या परीक्ता-प्रणालीके सिर ही नहीं, हम श्रीर श्रापपर भी है। किन्तु जबतक यह दृष्ण है तबतक उसका उचित निर्वाह भी करते चलना चाहिए।

#### गद्य-पाठ

पाठ्य-पुस्तकोँ मेँ गद्य, पद्य श्रीर नाटक तीनोँ का समावेश होता है किन्तु इस प्रकरणमेँ हम पाठ्यपुस्तकोँ के केवल गद्य-भागके स्वरूप, उसके पढ़ानेके उद्देय तथा पाठन-विधानोँ पर ही विचार करेंगे।

गद्य-पाठ तीन श्रेगीके होते हैं—१- सूचनात्मक, २. वर्णनात्मक तथा ३. भावात्मक । इस दृष्टिसे पाठ्य-पुस्तकों में साधारणतः बारह प्रकारके गद्य-पाठ रहते हैं—

- कथा, कहानियाँ, चुटकुले : ऐतिहासिक, पौराणिक, नैतिक, काल्पनिक तथा विनोदपूर्ण।
- २. वर्णन, यात्रा, प्राकृतिक दृश्य।
- ३. प्राकृतिक विषय : जीव-जन्तु, पेड्-पौधे, नदी-पर्वत आदि ।
- ४. पंत्र ।
- जीवनचरित या श्रात्मचरित (वास्तविक श्रथवा काल्पनिक)!
- ६. मनुष्य : विभिन्न देशोँके मनुष्योँका रहत-सहन, श्राचार-ज्यवहारू रोति-नीति श्रादि ।
- ७. वैज्ञानिक त्राविष्कार तथा खोज।
- म. संवाद ।
- ६. व्यवहार-ज्ञान : सभा-समाज श्रादिभेँ व्यवहार करनेकी रीति।
- सामाजिक विषय: घर, कुटुस्ब, समाज, नगर, गाँव और राष्ट्रकी व्यवस्था, पारस्परिक सम्बन्ध, शासन सूत्र आदिका ज्ञान ।
- ११. विचारात्मक निबन्ध।
- १२. त्रालोचना : प्रन्थ, रचना, व्यक्ति, सिद्धान्त, समाज त्रादिकी।

## गद्य पढ़ानेके सामान्य उद्देश्य

समाछि रूपसे उपर्युक्त प्रकारके गद्य-याठ पढ़ानेके निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

- छात्रोँ के सूक्ति-भण्डार तथा शब्द-भाण्डारमेँ वृद्धि हो श्रीर वे उन सूक्तियौँ तथा शब्दोँ का ठीक-ठीक श्रर्थ सममकर उनका उचित प्रयोग कर सकें।
- २. वे लेखकके भावके अनुसार पढ़ सकें।
- ३. वे भली प्रकार पाठका भाव सममकर दूसरों को सममा सके।
- ४. वे प्रत्येक लेखकी भाषा तथा वर्णन-शैलीका परिचय करके उसः प्रकारकी भाषा और शैलीमें लिख-बोल सकें।

#### भाषाकी शिचा

- थ. वे सममे हुए भावको अपने ढंगसे अपने शब्दोँ मेँ स्पष्ट रूपसे व्यक्त कर सकेँ।
- ६. वे विविध विषयोँका ज्ञान प्राप्त करँ स्प्रौर बहुज्ञ बनेँ।
- वे भाषा तथा भावोँकी सुन्दरताका त्रानन्द लेनेकी योग्यता प्राप्त कर सक।
- प्रतकी कल्पना-शक्ति बढ़े।
- उनके चिरत्र-निर्माण्में सहायता मिले तथा उन्हें व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त हो ।
- १०. उनकी रचनात्मिका वृत्ति सचेष्ट हो।
- ११. वे लेखक तथा भाषणमें श्रनुकरणीय भाषा-शैलियोँका प्रयोग कर सकेँ।

## मुख्य उद्देश्य

उपर्युक्त साधारण उद्देश्य तो सभी प्रकारके गद्य-पाठोँ के शिच्नणमें होते हैं किन्तु पाठथ-विषयके श्रनुसार उनके शिच्नणके मुख्य उद्देश्य 'विभिन्न हो जाते हैं। नीचे दी हुई तालिकामें हम पाठथ-विषय श्रीर उनके विशेष उद्देश्योँका ब्यौरा देते हैं—

#### पाठ्य-विषय

## उद्देश्य

2. कथा तथा संवाद

- कथा या संवादका त्रानन्द् लेनेकी वृत्ति उत्पन्न कराना ।
- २. कथाको अपने शब्दोँमेँ लिख या कह सकने योग्य बनाना।
- ३. भाव समभनेकी समर्थता उत्पन्न कराना।
- ४. चरित्र-निर्माण।
- ५. कल्पना-शक्तिको उकसाना ।

#### पाठ्य-विषय

३ वैज्ञानिक त्राविष्कार तथा

## उद्देश्य

२, जीवन-चरित

खोज

१. ज्ञान बढ़ाना।

- २. चरित्र-निर्माणमेँ योग देना। ३. गुण-महण करनेकी प्रेरणा देना।
- १. ज्ञान बढ़ाना।
- २. साहस बढ़ाना तथा नवीनः खोजके लिये उत्साहित करना।
- ३. संसारकी वैज्ञानिक प्रगतिसे परिचय कराना।
- ४. कल्पना-शक्ति बढ़ाना I
- पू. वैज्ञानिक आविष्कारोँ से लाभ श्रीर हानिका विवेक उपजाना।

४. वर्णन, यात्रा आदि

- १. प्रकृति-प्रेम उत्पन्न कराना।
- २. वर्णन तथा भाषा-शैलियोँका ज्ञान कराना ।
  - ३. पर्यटनके लिये प्रेरणा देना।
  - ४. कल्पना शक्तिको जागरि करना।

थ्. विचारात्मक निबन्ध

- १. तर्क तथा विवेचना-शक्तिका विकास करना।।
- २. विचारशक्ति बढ़ाना।
- ३. गंभीर भाव व्यक्त करनेकी शैलियोँका कराना ।

#### पाट्य विषय उद्देश्य १. अपने चारोँ श्रोरके जीवोँ से प्रेम श्रीर सद्भाव उत्तन्न कराना। २. विश्व-बन्धुत्वकी भावना बढ़ाना। प्राकृतिक विषयोँका वर्णन ३. परमेश्वरकी महत्ताका प्रत्यन्त ज्ञान कराना। ४. मानव-जीवनका प्रकृतिसे श्रविच्छेद्य सम्बन्ध दिखलाना। १. सामाजिक जीवनमें कौशल, श्राचार तथा शील सिखाना। म. पत्र तथा व्यवहार-ज्ञान २. व्यवहार-कुशलता सिखाना। १. मानव-समाजका तुलनात्मक होरं परिचय प्राप्त कराना । वि २. विश्व-बन्धुत्वकी भावना बढ़ाना 1 ३. दूसरोँ के गुण लेकर अपने दोष चत हटानेकी वृत्ति उत्पन्न करना। सामाजिक विषय ४. ज्ञान-संचय। ध. कल्पना-शक्ति उनेजित करना । १. निर्णायिका शक्ति दृढ करना। २. समीन्ता-शक्ति बढ़ाना। ३. गुण-दोषका निष्यत्त विवेचन ٦. करके गुणका प्रचार करने योग्य र्. आलोचना वनाना। ४. तर्क श्रौर विवेककी साधना कराना।

अपर दिए हुए व्यापक उद्देश्य तथा मुख्य उद्देश्य इतने स्पष्ट हैँ कि उनकी व्याख्या करनेकी कोई स्नावश्यकता नहीँ है।

#### पाठन-विधि

पिछले प्रकरणमें हमने मनोवैज्ञानिक विचार करके शिल्ता-शास्त्रके कुछ व्यापक सिद्धान्तोंका लेखा देकर बताया था कि अध्यापकको किस क्रमसे पाठ चलाने चाहिए। उन्हीं सिद्धान्तोंक आधारपर आजकलके शिला-शास्त्री, हरबार्टकी पंचपदी प्रणालीका पालन करनेका आदेश देते हैं।

## हरबार्टके सिद्धान्त

हरबार्टके मतानुसार 'मनमें यह शक्ति होती है कि ज्यों-ज्यों उसे विभिन्न इन्द्रियानुभवों का संयोग मिलता चलता है त्यों त्यों वह समृद्ध होता चलता हैं अर्थात् उसके ज्ञानकी परिधि निरन्तर बढ़ती चली जाती है। बालक जिस समय (३ से ५ वर्षतक) अध्यापकके पास पहुँचता है तबतक वह वहुतसा अनुभव संचित कर चुकता है। अतः, हरवार्टके अनुसार 'अध्यापकका कर्त्तव्य है कि इन संचित अनुभवोँमें से 'ज्ञान' उत्पन्न करे श्रीर नवीन श्रनुभवोँका संयोग देकर उन संचित श्रनुभवोँके साथ 'सहयोग' ( ऐसोसिएशन ) उपजावे ।' हरबार्टका मत है कि 'मनमें केवल एक ही शक्ति है और वह है बाह्य अनुभव प्रहण करनेकी। इसके अतिरिक्त मनमें कोई दूसरी शक्ति नहीं है। इसलिये जो लोग कहते हैं कि बालकके मनको नियमित, शिच्चित तथा उन्नत करो, वह सब व्यर्थ है। हरबार्टके मवानुसार 'संचित अनुभवोंं' ( एपर्सेप्टिव मास ) को परिपक करना ही शिक्ताका उद्देश्य है ।' हम उसके दार्शनिक पक्तसे सर्वभा सहमत नहीं हैं कि मनमें केवल एक ही शक्ति अर्थात् अनुभव संचित करने मात्रकी ही शक्ति होती है। मनमें विचार करने, निश्चय करने, तकी करने, परिणाम निकालने या आवृत्ति करने ( जनरलाइजेशन और रीकैपिचुलेशन) आदिकी अनेक शक्तियाँ हैं फिर भी हरबार्टके इन सिद्धान्तोँकी उपेचा नहीं की जा सकती कि-

- केवल ज्ञानार्जनको लच्य करके ही शिचा देनी चाहिए
   अर्थात् शिचा इस प्रकार दी जाय कि जो अनुभव होता चले उसे बालक अपनाता चले।
  - २. बालकके अर्जित ज्ञानका निरन्तर प्रयोग होता चलना चाहिए।
- ३. शिक्ताके समय पाठण-सामग्रीपर ध्यान देने, मनन करने, उसे पूर्व-संचित ज्ञानसे संबद्ध करने, सिक्रय होने तथा उसे दुहरानेके लिये बालकको प्रेरित करना चाहिए।

### हरबार्टीय पश्चपदी

इन सिद्धान्तोँ के आधारपर ही निम्नलिखित 'हरबार्टीय ंपञ्चपदी' ( हरबार्टियन फाइब स्टेप्स ) का विधान हुआ है—

१. प्रस्तावना, (इन्ट्रोडक्शन), २. विषय-प्रवेश (प्रेज्जेन्टेशन), ३. श्रात्मीकरण श्रथवा तुलना (ऐसिमिलेशन श्रीर कम्पेरिजन), ४. सिद्धान्त-निरूपण (जनरलाइजेशन), ५. प्रयोग (ऐप्लिकेशन)।

# प्रस्तावना ( इन्ट्रोडक्शन )

प्रस्तावनामें ऐसे एक दो प्रश्न किए जाते हैं, चित्र अथवा पदार्थ दिखाए जाते हैं, या कथा कही जाती है अथवा कोई ऐसा साधन उपस्थित किया जाता है कि बालकोंका मन पिछले घण्टेमें पढ़े हुए पाठ्य विषय तथा अन्य बाह्य विचारों से हटकर प्रस्तुत पाठ्य विषयकी ओर एकाम हो। यह स्मरण रखना चाहिए कि इस अवस्थामें ऐसे प्रश्न न हों या ऐसी बातें न हों जो पाठ्य-विषयमें आए हुए ज्ञानका आभास दें। यदि हमें 'ताजमहल' का पाठ पढ़ाना हो तो हम निम्नलिखित साधनोंका प्रयोग करके प्रस्तावना कर सकते हैं—

क. ताजमहलका चित्र या उसकी प्रतिमूर्ति ( मौडल ) दिखलाकर । ख. प्रश्नद्वारा—

'भारतका सबसे सुन्दर भवन कीन सा है ? (यहाँ हम यह नहीं पूळ सकते कि 'ताजमहल किसने बनाया है, नयें कि यह बात तो बालकों को अपने पाउमें पहनी ही है )

- ग. रथामपद्वपर मानचित्र खाँ वकर ।
- व. इतिहाससे शाहजहाँका जीवनवृत्त पढ़कर या सुनाकर या बालकेर्से कहत्तवाकर ।
  - क. ताजमहत्त्वपर कोई भावात्मक कविता सुनाकर ।

# विषय-प्रवेश ( प्रेज़ेन्टेशन )

विषय-प्रवेशमें मुख्य पाठ्य-विषयको भावके अनुसार अन्वितियोँ (पाठ्य भागों ) में बॉट लेना चाहिए और एक-एक अन्विति (यूनिट) बालकों के सामने निम्नलिखित क्रमसे प्रस्तुत करनी चाहिए—

क. सस्वर अथवा मौन वाचन । ख. अन्त्रितिपर भाव-परीचक प्रम ।

#### क. वाचन

हम पीछे बता अाए हैं कि वाचन दो प्रकारका हौता है-

- १. सस्वर वाचन ( लाउड रीडिंग )
- २. मौन वाचन ( साइलेंट रीडिंग )

पीछे विस्तारसे सममाया जा चुका है कि सस्वर वाचनके समय छात्रको सीधे खड़े होकर, बाएँ हाथमें पुस्तक लेकर, अपनी आखेँ इतनी साध लेनी चाहिएँ कि एक बार देखकर वह पर्याप्त सामग्री प्रहण करके सिर ऊपर उठाकर, अन्य श्रोताओं की ओर देखकर अथवा अध्यापक या कज्ञाकी ओर मुँह करके आँखोँ द्वारा प्रहण की हुई सामग्रीका, स्वरके उचित आरोह-अवरोहके साथ, शुद्ध उच्चारण तथा लयका ध्यान रखते हुए, उचित स्थानोंपर विराम देते हुए, ध्याप्त प्रवाह, प्रभावोत्पादक, स्वाभाविक तथा भावपूर्ण ढगसे चारोँ ओर सिर घुमाकर अर्थात् दर्शकोँ को सम्बोधन करते हुए वाचन कर सके। वाचनके समय छात्रका शारीर बहुत इधर-उधर न घूमे और पढ़ते समय वह दन्त्र, दीन, उदास, और हताश न प्रतीत हो वरन प्रसन्न, स्फूर्तिमय और तेजस्वी दिखाई पड़े। उसका शारीर, उसके वस्न, सब स्वच्छ और सुघर

होँ। उसके दाँत स्वच्छ । और उसका वाचन सुनकर उसके प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो। उसके मुखसे जो शब्द निकलें उनके एक-एक अत्तर अलग-अलग सुनाई पड़ेँ। तात्पर्य यह है कि वाचककी वेश-भूषा, उसकी मुद्रा, उसका भुख और उसका उचारण सबमें एक विचित्र आकर्षण, सुघरता, सुन्दरता तेजस्विता और स्वच्छता होनी चाहिए। वाचनका यह गुण केवल छात्रमें ही नहीं, अध्यापकमें भी होना चाहिए।

## सस्वर वाचनके तीन रूप

पाठ्य-पुस्तकके साथ अध्यापनके समय सस्वर वाचनं तीन प्रकारका होता है—

क. अध्यापक-द्वारा आदर्श वाचन। ( मौडल रीडिंग)

ख. छात्र-द्वारा व्यक्तिगत सस्वर वाचन । ( इंडिविजुत्रवल लाडड रीडिंग )

ग. कत्ता या कुछ छात्रोँ-द्वारा समवेत वाचन। (साइमल्टेनिअस लाउड रीडिग)

# **ब्रादर्श वाचन ( मौडल रीडिंग )**

जिस समय अध्यापक आदर्श वाचन करता हो उस समय छात्रों को यह आदेश देना चाहिए कि वे अपनी पाठ्य-पुस्तकसे दृष्टि हटाकर केवल अध्यापककी ओर देखते रहें, जिससे उन्हें केवल यही ज्ञान न हो कि वाचनीय विषय क्या है, वरन यह भी ज्ञात होता चले कि वाचनीय पाठका वाचन करते समय अपनी शारीर-मुद्रा, आङ्गिक चेष्टा, स्वरका आरोह-अवरोह तथा अन्य भाव भंगी किस प्रकार व्यवस्थित की जाय कि व्यक्तिगत रूपसे वाचन करते समय छात्र भी उसीके अनुसार वाचन कर सकें।

# व्यक्तिगत सस्वर वाचन ( इंडिविजुग्रल लाउड रीडिंग )

व्यक्तिगत रूपसे वाचन करते समय छात्रको ठीक उसी प्रकारकी

मुद्रात्रों, भावभंगियों तथा स्वरके आरोह-अवरोहों के साथ वाचन करना चाहिए जिस प्रकार अध्यापकने आदर्श वाचनके समय किया है।

# समवेत वाचन ( साइमल्टेनियस रीडिंग )

समवेत वाचन केवल वहीं कराया जाता है जहाँ छात्रोंका उचारण समवेत रूपसे ठीक कराना अभीष्ट हो । प्रायः अत्यन्त प्रारम्भिक अवस्थामें अथवा पद्यों या कविताओं के वाचनके लिये ही समवेत वाचन-पद्धतिका प्रयोग कराया जाता है । समवेत वाचन दो प्रकारके होते हैं—

- १. सब छात्र स्वयं एकत्र होकर वाचन करेँ।
- २. अध्यापक थोड़ा-थोड़ा अंश बाँचता चले और छात्र मिलकर उसकी उद्धरणी करते चलेँ।

समवेत वाचन-पद्धितमेँ दोनोँ प्रकारके वाचन होते हैं— १. केवल उचारण तथा स्वरके आरोह-अवरोहका ही ध्यान रखकर, २. साधारण वाचनके सम्पूर्ण नियमोँ, क्रियाओँ, गतियोँ, चेष्टाओँ और भाव-भंगियोँका भी ध्यान रखकर।

# मौन वाचन ( साइलेंट रीडिंग )

भीन वाचनका अर्थ है स्वयं मूक होकर अपनी पाठ्य-पुस्तकके अध्ययनीय विपयका मन ही मन वाचन कर जाना। इसका उद्देश्य केवल इतना ही होता है कि वाचनीय विपयका भावार्थ स्वयं पढ़कर समक्त लिया जाय। प्रायः कथा-कहानी, सरल वर्णन, कथात्मक वर्णन तथा इस प्रकारके सरल वोधगम्य पाठोँ के लिये ही मौन वाचनका प्रयोग किया जा सकता है। नागरी जैसी सरल भाषामेँ या मातृभाषाकी पुस्तकमें तो यह मौन वाचन प्रारम्भसे ही कराया जा सकता है क्योँ कि नागरी में तथा मातृभाषामें शब्दोँ के दुरुचरित होनेका भय कम रहता है। फिर भी मौन वाचन वहीँ कराना चाहिए जहाँ छात्रोँकी योग्यता इतनी बढ़ गई हो कि वे वेगसे बाँच सकेँ, वाँचकर समक सकेँ और उनका

ज्जारण भी ठीक हो। प्रायः सत्वर पाठ (रैपिड रीडिंग) के लिये मौन वाचनका प्रयोग अधिक करना चाहिए किन्तु व्याख्यात्मक अध्ययनके लिये निर्धारित की हुई पुस्तकोँ के लिये मौन वाचनका प्रयोग करना निपिद्ध है क्योँ कि सत्वर पाठमें तो पाठयवस्तुका भाव-मात्र समझना ही श्रभीष्ट होता है, उसका व्याख्यात्मक विवरण देना नहीँ। उस मेँ सामग्री भी इतनी अधिक होती है कि सस्वर वाचनके लिये समय कहाँ रहता है। इसलिये सत्वर पाठके शिक्ताणार्थ मौन वाचनका प्रयोग अवश्य कराया जा सकता है। मौन वाचनका अधिक प्रयोग इसलिये भी अपेन्नित नहीं है कि उसमें छात्रों का उचारण श्रद्ध होनेका सदा भय बना रहता है। इसलिये पाठ्य-पुस्तकके शिच्च एके समय केवल उन्हीं पाठों में मौन वाचनका प्रयोग करना चाहिए जिनमें कथा-कहानी श्रीर वर्णन जैसी सरल तथा सर्ववोध पाठय-सामग्री हो और जिनमें अधिक व्याख्याकी आवश्यकता न हो। कुछ देशोँ में छात्रोँकी भाव-महण-शक्ति अधिक तीव करानेके लिये यह भी श्रभ्यास कराया जाता है कि कजाके सब छात्रों को समान पृष्ठों की एक-एक पुस्तक दे दी जाती है और उन्हें आदेश दे दिया जाता है कि निश्चित समय (एक या डेढ़ घंटे) के भीतर वे अपने-अपने पठित प्रन्थका विपय-परिचय दे दें, क्यों कि ज्ञान प्राप्त करना भी पुस्तक-पठनका एक मुख्य उद्देश्य हैं ही।

# कविता-शिच्यमें मौन पाठ वर्जित

कविता-शिच्चणका यह निश्चित सर्वमान्य नियम है कि काव्य-पाठ निश्चित रूपसे रुस्वर, सभाव श्रौर सलय होना चाहिए। इसपर श्रागे कविता-शिच्चणके प्रकरणमें विस्तारसे विचार किया जायगा।

#### वाचनाचार

खड़े होनेकी मुद्रा (पौश्चर), भावभंगी (जेश्चर), सुघर श्चंग-संचालन (ऐक्शन) तथा श्वन्य सभ्याचरणोँ (काइन मूवमेँट्स) के साथ सस्वर वाचन करते समय प्रत्येक श्रज्ञरका उच्चारण (श्वार्टिकुलेशन) स्पष्ट हो

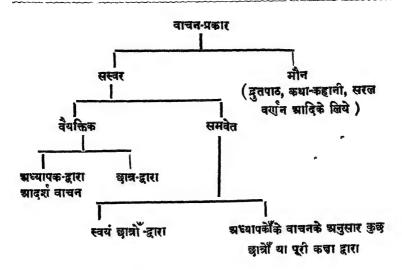

# वाचन भी कला है

वाचन भी कना है। सुन्दर वाचनसे गद्य-पाठमें आधी और काञ्य-पाठमें पूर्ण सफलता प्राप्त होती है, किन्तु तभी जब वाचन भी शुद्ध, कलात्मक, मधुर तथा प्रभावोत्पादक हो। शुद्धके अन्तर्गत उच्चारण-शुद्धताके सम्पूर्ण तत्त्व तथा एक भावके सार्थक शब्द-समूहका एक साथ संप्रह आ जाता है। कलात्मकके अन्तर्गत उचित भावभंगी, उचित गति और उचित स्थानोंपर ठहराव आता है। मधुरके अन्तर्गत स्वरका उचित लय तथा सुस्वरता आती है। प्रभावोत्पादकके भीतर स्वरका उचित आरोह-अवरोह, मुख-मुद्रा तथा सुन्दर और आवश्यक अंग-चेष्टा आती है। आगे दिए हुए मानचित्रसे वाचनके गुरा भली प्रकार सममे जा सकते हैं—



#### वाचन-क्रम

पहले अध्यापकको आदर्श वाचन कराना चाहिए तदनन्तर छात्रोँ से अलग-अलग पढ़वाना चाहिए। यह वाचन ऐसा भावपूर्ण हो कि पाठ्य-विषय, शब्द, अर्थ तथा भाव स्पष्ट हो जायँ। उचित (प्रोपर), आवश्यक (नेसेसरी) और ललित (प्रेसफुल) अंग-संचालन तथा स्वरके उतार-चढ़ावसे यह कार्य बड़ी सरलतासे किया जा सकता है। वाचनपर पाठकी बहुत कुछ सफलता अवलम्बित रहती है इसलिये प्रारम्भिक कज्ञाओं से लेकर माध्यमिक कज्ञाओं तक सस्वर वाचनका ही प्रयोग करना चाहिए क्योकि सस्वर वाचनसे ही प्रारम्भिक कज्ञाओं में छात्र भावपूर्वक बाँचना सीख सकते हैं।

विद्वानोंका कहना है कि कत्तामें जिस समय सस्वर वाचन होता है उस समय एक विद्यार्थी पढ़ता है, शेष विद्यार्थी अपनी पोथियों में दृष्टि गड़ाए रहते हैं, किन्तु वे ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं या नहीं इसका निर्णय नहीं हो पाता। इसके उत्तरमेँ कहा जाता है कि उनसे पठित अंशपर प्रश्न पृछ्कर यह बात जानी जा सकती है। इसका उत्तर है कि यदि ऐसा हो तब तो वे इसे स्वरुचिसे नहीँ वरन पृछे जानेके भय तथा शंकासे पढ़ते हैं। अतः, जब अध्यापक आदर्श वाचन कराता हो उस समय छात्र केवल अध्यापककी ओर देखें और जब छात्र वैयक्तिक सस्वर वाचन करता हो उस समय वे पुस्तकमें अपने वाचक साथीकी गतिके साथ मौन वाचन करते हुए देखते रहें कि वह कहीं अञ्च वाचन तो नहीं कर रहा है। इसके पश्चात् उयों ही छात्र एक अन्विति या एक अश पढ़ चुके त्यों ही अध्यापक उससे प्रश्न पृछना आरम्भ कर दे।

#### बोध-परीचा

ख. पाठ समाप्त होनेके उपरान्त कुछ भाव-परीचा कर लेनी चाहिए श्रर्थात् एक या दो ऐसे प्रश्न करने चाहिए, जिनके उत्तरमें पठित अंशके भाव श्रा जायें।

# आत्मीकरण ( ऐसिमिलेशन )

विद्यार्थीं के अनुभूत अथवा संचित ज्ञानसे पाठय ज्ञानकी तुलना कराकर उसे अपनानेमें सहायता देनेके लिये जो पाठय विषयकी विस्तृत व्याख्या तथा उसका विचार-विश्लेगण किया जाता है उसे हरबार्टने आत्मीकरण कहा है। कुछ विद्वानोंका कथन है कि कठिन शब्दों तथा वाक्योंका अर्थ पहले श्यामपट्टपर छात्रोंकी सहायतासे लिख दिया जाय और उसके पश्चात् पठन-पाठन हो। किन्तु यह प्रणाली अत्यन्त निरर्थक और ताज्य है क्योंकि मूल पाठको छोड़कर बेसिर-पैरके शब्द और वाक्य श्योर ताज्य है क्योंकि मूल पाठको छोड़कर बेसिर-पैरके शब्द और वाक्य श्योर ताज्य है कि अमुक शब्द या वाक्य छात्र नहीं जानते होंग। अतः वाचन हो चुकनेके पश्चात् अध्यापक ही पाठको पढ़ता चले, अर्थ और भाव निकलवाता चले और जैसे-जैसे वाधा या कठिनता उपस्थित हो वैसे-वैसे शिच्चण-विधियों (टीचिंग डिवाइसेच) के सहारे उनका

# क. विस्तृत न्याख्या ( डीटेन्ड एक्स्पोजिशन )

विस्तृत व्याख्यामें कठिन शब्देाँ, उक्तियाँ, वाक्योँ तथा भावेँका स्पष्टीकरण किया जाता है और यहीँपर शिक्तण-विधियोंके द्वारा विद्यार्थीके संचित ज्ञानके आधारपर नवीन ज्ञान देनेका इस प्रकार प्रयत्न किया जाता है कि छात्र नवीन ज्ञानको आत्मसात् करता चले। वे शिक्ण-विधियाँ निम्नलिखित हैं —

- १. वस्तु प्रस्तुत करके : जैसे कलम, आम, इत्यादि ।
- २. चित्र, भानचित्र, अथवा प्रतिमूर्ी प्रस्तुत करके : जैसे 'शिवाजी, भारत, बुद्ध' आदिकी।
- ३. रयामपट्टपर रेखाचित्र बनाकर: जैसे त्रिकोण, वृा, वीणा कँगारू इत्यादिका।
- ४. प्रश्नौँद्वारा ।
- ५. तुलना-द्वारा : जैवे 'गौ सौम्य जीव है, सिंह भयानक।'
- ६. उदाहरण-द्वारा : जैसे 'परोपकार' शब्दका अर्थ समकानेके लिये 'रानाडे या 'मालवीयजी'का उदाहरण देकर समकाना ।
- ७. श्राधार-कथा द्वारा: जैसे 'बलि-बामनको च्यौँत सुनि' पढ़ानेके लिये 'वासनावतार'की कथा सुनाना।
- प्त. श्रर्थ द्वारा : जैसे 'उन्मत्त=पागल यामतवाला'।
- १. सन्धि-समास तोड़कर: जैसे 'रावणारि = रावण + श्रारि', त्रर्थान् 'रावणके शत्रु राम'।
- १०. व्याख्या-द्वारा : जैसे 'त्राज गांडीव सो गया है' इसमें त्राजकी दशा त्रीर अर्जुनके गांडीवके समयकी दशाकी तुलना करके त्रार्थ समकाना कि 'हम शक्तिहीन हो गए हैं"।'
- प्रयोग-द्वारा : जैसे केमरामें चित्र लेनेकी क्रिया दिखलाकर कोटोश्राफीका पाठ पढ़ाना ।
- १२. करुपना उद्बुद्ध करके : जैसे वायुयान-द्वारा प्रयागमें गंगा-यमुना-संगमके सैरका स्मरण दिलाकर पुष्पक-द्वारा रामके लौटनेके

वर्णनकी कल्पना कराकर सममाना।

१३. श्रभितय श्रथवा श्रंग-सञ्चालन-द्वारा : जैसे 'नयन रिसौहैं', 'चिकत होना' इत्यादिका श्रभितय करके दिखाना ।

१४. वाक्य-विच्छेद करके: गुम्फित वाक्य को कई भागों में बाँटकर स्पष्ट करके समभाना।

१५. कथा-द्वारा: जैसे 'भारतकी तपस्या पार्वती-तपस्या हो रही है।' इस वाक्यको स्पष्ट करनेके लिये पार्वती-तपस्याकी 'कठोरता बताना।

१६. व्युत्पि-द्वारा : जैसे 'कोड़ी' शब्द संस्कृतके 'कपर्दिका' शब्दसे 'कबड्डिया, कडड्डिया, कोड़िया' होकर बना है, यह बताना।

इसी प्रकार तरसम रूप देकर, लाज्ञिशिक या व्यंग्य अर्थ सममाकर या समान भावके शब्द या पद देकर या अन्य ऐतिहासिक, भौगोलिक या वैज्ञानिक विवरण कहलाकर या बताकर अर्थ और भाव स्पष्ट किया जा सकता है।

#### सावधानी

यह स्मरण रखना चाहिए कि-

- (क) कज्ञामें जीवित जानवर (बन्दर, बिल्ली, साँप, चूहा आदि) प्राप्य होनेपर भी नहीं लाने चाहिएँ क्यों कि वे या तो विद्यार्थियों को डरा दें गे या इतना विनोद उत्पन्न करें गे कि छात्रों का मन उन्हीं में रम जायगा, वे पढ़ न सकें गे।
- (ख) श्रङ्ग-सञ्चालन तथा श्रभिनय भी ललित ( प्रेसफ्ल ), उचित ( प्रोपर ) तथा त्रावश्यक ( नैसेसरी ) होना चाहिए । त्रासुन्दर, त्रानुचित तथा श्रमावश्यक श्रङ्ग-सञ्चालन तथा त्राभिनय नहीं करना चाहिए, जैसे खुजलाना, थिरकना, उँगली चमकाना, ठठाकर हँसना इत्यादि ।

(ग) भयनाक पदार्थी का प्रयोग तथा प्रदर्शन कत्तामें नहीं करना चाहिए, जैसे बन्दूक, विस्फोट-सामग्री, विष इत्यादि ।

(घ) प्रभ सरल, सुबोध, कल्पनाको उकसानेवाले, विचार-विवर्द्धक तथा स्पष्ट होँ स्त्रौर मधुरताके साथ पूछे जायेँ।

# मौखिक प्रणालियाँ ( श्रोरल मेथड्स )

कुछ लोग प्रारंभिक कन्नात्रोंम विस्तृत व्याख्या करते समय मौखिक प्रणालीका प्रयोग करनेकी सम्मति देते हैं। मौखिक-प्रणाली द्वारा भाषा-शिच्चा देनेकी ये विधियाँ हैं—१. व्यवस्था-विधि, २. प्रभोत्तर-विधि, ३. संवाद-विधि, ४. तर्क-विधि तथा ५. व्याख्यान-विधि।

व्यवस्थां-विधिमें अध्यापक समूचा ज्ञान अपने मुखसे बालकोंको वता जाता है और वे गूँगे बैठे रहते हैं। यह स्पष्टतः अवैज्ञानिक तथा त्याच्य विधि है। प्रश्नोत्तर-विधिमें संचेष्टता भी होती है, एकाम्रता भी रहती है और विद्यार्थिणाँकी उट्युकता भी बढ़ती चलती है। इसकी व्याख्या हम पीछे रचना-शिचामें कर आए हैं। यही सर्वश्रेष्ठ विधि है। संवाद-विधि भी लगभग प्रश्नोत्तर-विधिके समान ही है। अन्तर केवल यही है कि इसमें विद्यार्थी अपने अध्यापकसे प्रश्न पृछते हैं अथवा परस्पर संवाद-द्वारा विवादमस्त विषयका निर्णय करते हैं। तर्क-विधिमं तर्क, प्रमाण तथा युक्तियोंका सहारा लिया जाता है। यह विधि प्रायः ऐसे विषयों के लिये प्रयुक्त होती है जिनके विपयमें दोनों ओरसे बहुत कुछ कहा जा सकता हो। इस विधिमें अध्यापकको केवल एक ही पत्तका समर्थन करनेके बदले दोनों पत्तोंका समान विवरण देना चाहिए। व्याख्यान-विधिमं अध्यापक एक तटस्थ व्यक्तिके समान प्रस्तुत विषयपर व्याख्यान देकर चला जाता है, चाहे उसे किसीने सुना-सममा हो या नहीं।

# ख. विचार विश्लेषण ( थौट ऐनैलिसिस )

विस्तृत व्याख्या हो चुकनेपर कुछ सरल, स्पष्ट श्रौर क्रमिक प्ररनेाँद्वारा छात्रोँ से पठित श्रंशका पूरा-पूरा ब्यौरा निकलवा लिया जाता है। इस क्रमको विचार-विश्लेषण कहते हैं।

# सिद्धान्त-निरूपण, पुनराष्ट्रत्ति (जनरलइज्ञेशन, रीकैपिचुलेशन)

सिद्धान्त-निरूपणमें दो अवस्थाएँ होती हैं—१. यदि नवीन ज्ञान देनेका उद्देश्य कोई सिद्धान्त या नियम सिखाना हो तो विस्तृत व्याख्या तथा विचार-विश्लेषण करनेके उपरान्त छात्रों से ही नियम या सिद्धान्त निकलवा लेना चाहिए । २. यदि पाठका उद्देश्य, सिद्धान्त या नियम सिखाना न हो तो पढ़े हुए पाठय-विषयकी आवृत्ति कराकर उसे पक्षा करा देना चाहिए। भाषाकी शिन्ता देते समय तो पुनरावृत्ति ही करानी चाहिए किन्नु व्याकरण, रस, अलंकार, पिङ्गल आदिकी शिन्तीमें सिद्धान्त-निरूपण कराना चाहिए। इस भेदके कारण इस अवस्थाको ग्रुद्ध 'सिद्धान्त-निरूपण' न कहकर 'आवृत्ति' भी कहते हैं।

#### प्रयोग

नवीन ज्ञान हढ हो जानेपर अभ्यासार्थ ऐसी समस्याएँ, ऐसे प्रश्न अथवा कार्य भी देने चाहिएँ कि वालक नवार्जित ज्ञानका प्रयोग कर सकेँ क्योँ कि सीखी हुई बातोँ के स्वतन्त्र प्रयोगका अवसर न मिलनेसे वे लुप्त हो जाती हैँ। संभव हो तो यह प्रयोग कचामेँ ही समाप्त कर दिया जाय अन्यथा घरसे पूरा करके लानेके लिये दे दिया जाय। प्राचीन भारतीय प्रणालीमेँ तो पढ़ा हुआ पाठ दूसरोँको पढ़ा देनेको ही प्रयोग सममते थे और वास्तविक प्रयोग वही होता भी था। आजकल प्रयोगके नामपर जो कुछ कार्य दिया जाता है वह विडम्बना मात्र है।

#### पाठनक्रम

• सारांश यह है कि गद्य-पाठके पाठ-सूत्र बनाते समय पाठन-क्रम इस प्रकार रखना चाहिए—

कताः (कदाकी संख्या)

- १. विषय अधवा पाठ: (पाठका शीपक )
- २. पाट्य-सामग्री: (कितना श्रंश पढ़ाया जायगा)
- ३. सामान्य उद्देश्य :

- ४. मुख्य उद्देश्य :
- ५. पाठन-प्रणाली :
- प्रस्तावनाः (प्रश्न दिए जायँ अथवा जिन साधनौँका प्रयोग किया जाय उनका स्पष्ट उल्लेख हो )
- ७. विषय-प्रवेश :
  - (क) वाचन-
    - श्रध्यापक-द्वारा त्रादर्श वाचन छात्रोँ-द्वारा सस्वर त्रथवा मौन वाचन
  - (ल) बोध-परीचा ( प्रश्नोंका उल्लेख हो )
- प्. श्रात्मीकरणः
  - (क) विस्तृत व्याख्या
  - (ख) विचार-विश्लेषएा
- **६. पुनरावृत्ति** ः
- १०. प्रयोग :

# कविता पढ़ानेके उद्देश्य और शिच्तण-विधियाँ

# कविता क्या, क्यों और कैसे ?

पद्य और कवितामें भेद है। कोई भी छन्दोबद्ध रचना पद्य कहला सकती है परन्तु कविताकी परिभाषा भिन्न-भिन्न विद्वाने भे भिन्न-भिन्न प्रकारसे की है।

# कविताकी परिभाषा

श्राचार्य मम्मटके कथनानुसार 'दोपरहित, गुणसहित, प्रायः श्रलंकृत किन्तु कभी-कभी श्रानलंकृत शब्द श्रोर श्रर्थको काञ्य कहते हैं"—

तद्दोषौ शब्दाथौं सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि।—काव्यप्रकाश इस परिभाषाको पूर्णतः ठीक माननेमें प्रधान वाधा यह है कि स्वरूप-लच्चएके भीतर किसी वस्तुके गुण्युक्त और दोपमुक्त होनेका विचार नहीं किया जा सकता। यदि हम घोड़ेका स्वरूप-लच्चण निर्दिष्ट करें तो हमारा यह कहना कदापि उचित न होगा कि दोपमुक्त तथा गुण्युक्त अमुक-अमुक लच्चणाँवाले चनुष्पदको घोड़ा कहते हैं। क्यों कि यद्यपि वेगसे चलना घोड़ेका गुण् है तथापि यदि वेगसे न भी चले तो भी उसके घोड़ेपनमें कोई अन्तर न आवेगा, वह घोड़ा ही रहेगा। इसके अतिरक्त गुण्य शब्दका अर्थ यदि खोज, माधुर्य्य, प्रसाद आदि लें तो उसका सन्वन्ध रीतिसे हो जायगा, जो उक्त लच्चण-स्वरूपके भीतर आता नहीँ। वस्तुतः गुण्का सन्बन्ध रससे ही होता है, शब्द या अर्थसे नहीँ। फिर परमात्माके अतिरिक्त और कौन निर्दाप कहला ही सकता है।

वामनने कहा है कि 'रीति ही काञ्यका आत्मा है'—

रीतिरात्मा काव्यस्य ।

रीतिका अर्थ है गौड़ी, वैदर्भी और पाछाली आदि रीतियाँ या शैलियाँ। त्रातः रीतिका सम्बन्ध हुन्ना वर्णेाँकी व्यवस्थासे, जिसका सम्बन्ध कानेाँपर पड़नेवाले प्रभावसे है। वामन तो काञ्यमेँ सङ्गीत-नत्त्व के समर्थक हैं इसीलिये वे 'रीतिको ही कविताका आतमा मानते हैं"।' पर यदि हम रीतिको ही कविताका आत्मा मान लेँ तो काव्य और सङ्गीत तत्त्वके मिश्रणसे केवल कविताका माधुर्य्य ही बढ़ सकता है। अतः, काव्यके रूप-संवर्द्धनमें रीति तो केवल सहायक भर है। इसके अतिरिक्त उक्त लच्च पे केवल वर्षींका ही ध्यान रक्वा जाता है, शब्द या अर्थका नहीं। परन्तु केवल वर्णकी व्यवस्था ही काव्यकी अनुमूतिके लिये पर्याप्त नहीं है।

भामह, उद्भट तथा रुद्रटने काञ्यमेँ श्रलङ्कार होना श्रावश्यक माना है। शोभा बढ़ानेवाले साधनको अलङ्कार कहते हैं। जो वस्तु पइलेसे सुन्दर रहती है, उसीकी शोभा वढ़ानेके लिये अलङ्कारका प्रयोग किया जाता है. श्रमुन्दरको सुन्दर बनानेके लिये नहीँ। इसलिये जब श्रसुन्दर श्रीर श्रशोभन वस्तुको श्रलंकारसे लाद दिया जाता है तब उसकी शोभा वढ़ानेके बदले, उसे श्रीर भी कुरूप वना दिया जाता है।

दण्डी तथा वामनने गुर्णोंको ही काञ्यका प्रधान तत्त्व माना है। पंडितराज जगन्नाथ श्रयने रसगङ्गाधरमेँ कहते हैं—

रमणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काब्यम् ।

'रमणीय अर्थका बोध करानेवाला शब्द ही काव्य है।' जिसमेँ चण-न्तरापर नवीनता दिखाई पड़े वही रमणीय कहलाता है-

इग्रे-इग्रे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः।

विश्वनाथ कविराजका कहना है-

वाक्यं रसारमकं काव्यम् ।

'रसीला या रसभरा वाक्य ही काञ्य है।' श्रानन्दवर्धनाचार्य कहते हैं कि 'काव्यका श्रात्मा ध्वनि ही है'-

काव्यस्यातमा ध्वनिः।

कुन्तक कहते हैं—

#### वक्रोक्तिक्वियजीवितम् ।

'वक्रोक्ति (घुमाकर बात कहना) ही काव्यका प्राग्त हैं'। स्रोमेन्द्रने श्रौचित्यको ही काव्यका प्राग्त माना है— श्रौविस्यं स्थिरसिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम् ।

श्राचार्य्य पंडित रामचन्द्र शुक्तने कविताकी परिभाषा यह दी है— 'कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टिके साथ हमारे रागात्मक सम्बन्धकी रचा और निर्वाह होता है।'

कभी-कभी केवल असङ्ग होकर स्वतन्त्र रूपसे केवल किवताकी रचना करनेके लिये, या किसी दूसरेके कहनेसे, यहाँतक कि किसी दूसरेके नामसे भी रचना की जाती है। ऐसा रचनामें किवकी अपनी भाव-तन्मयता नहीं होती। वह केवल अपनी प्रतिभाके बलपर ऐसी सृष्टि कर देता है जिसके साथ उसकी तो कोई आत्मीयता नहीं होती किन्तु जो औरों के लिये रसात्मक हो जाती हैं। अतः, ऐसी भी किवताएं संभव हैं जिनमें हमारे रागात्मक सम्बन्धका प्रश्न ही नहीं उठता, फिर उसकी रचा और निर्वाहकी तो कथा ही क्या।

श्रॅगरेज कवि कीट्सने दूसरे श्रॅगरेज कवि पोपके महाकाव्य 'रेप श्रोक दि लोक' (वेणी-व्यभिचार) पर टिप्पणी करते हुए काञ्यकी परिभाषा दी थी—

"......फीर्गेटिंग दि घेट एंड् श्रीफ पोएट्रा, दैट् इट् शुड् बी ए फ्रेंगड इ सुद दि केश्रस ऐपड बिफ्ट दि थौट्स श्रीफ मेन ।"

[ कविताका यह महान् उद्देश्य (पोप) भूल गए कि वह उस मित्रके समान होना चाहिए जो चिन्ताओं को शमन करे और मनुष्यों के विचारों को समुन्नत करे। ] किन्तु चिन्ताओं को शमन करनेवाली कविताका स्वरूप क्या हो और मनुष्यों के विचार किस प्रकार उन्नत हों इसका परिचय कीट्सने नहीं दिया।

गोस्वामी तुलसीदासजीने कविताकी दे। बड़ी व्यावहारिक और
सटीक परिमाषाएँ बताई हैं। अपने रामचरितमानसगें वे कहते हैं—
कौरति भनिति भृति भिक्त सोई। सुरसरि-सम सवकर हित होई॥
सरल कित, कीरति भिमल, मोइ आदर्गहेँ सुजान।
महन वेर विसराय रिप्त, जो सुन करहिँ बलान॥
इसमें स्पृष्ट व्वति यह है कि कविता इननी सरल हो कि वह
सवकी समक्रमें आ सके, उसों किसी विमल चरित्रवाले (महापुरुष)
का वर्णन हो, उसकी वर्णनशैली एसी मधुर, सर्ववोध्य, लोकसपदी तथा
आत्रेप-रहित हो कि राग्रु भी उसकी प्रशंसा करे और वह समान रूपसे
सवका हित करनेवार्ली हो।

् इन सब परिभाषाद्योँ के समन्वयसे हम अपनी नई परिभाषा बना सकते हैं—

'कविता वह सरल, सर्ववोध्य, रमणीय गद्य या पद्यबद्ध शब्द-रचना है जिसकी श्रार सब का स्वामाविक श्राकर्षण हो, उसे जो भी पढ़े या सुन वह उसमें तन्त्रय हो जाय श्रीर उसका हित हो।'

इस परिभाषामें सरलता, रसात्मकना, निर्दोपिता, अलंकार-विधान, लोकहित, अविद्वेप सबका समन्वय हो गया है।

#### बन्दोबद्ध रचनाके तीन रूप

छन्दांबद्ध रचनाओं के हमें तान रूप भिलते हैं—१. कोरी लयदार तुकवन्दी या बाल-गीत, २. वर्णनात्मक पद्य और ३. विशुद्ध किवता । वालकों के अध्ययनकी भी सापारणतः तीन अवस्थाएँ होती हैं—१. प्रारम्भिक, २. मध्य तथा ३. उच्च । अतः प्रारम्भिक अवस्थावाले विद्यार्थियों को केवल लयदार तुकवन्दियाँ या बाल-गीत, मध्यावस्थावालों को सरल पद्यमय रचनाएँ और उच्च कच्चावालों का भावमयी कविताएँ सिखानी चाहिएँ। वचौंको ऐसे सरल पद्य कंटाअ करा देने चाहिएँ जिनमें सरल शब्द होँ, जो सरलताके साथ गाए जा

सकेँ श्रीर जिनमें लय-गतिके साथ नाट्य करनेका सुपास हो।
मध्यम श्रेणीके विद्यार्थियोँ के लिये ऐसी रचनात्रोँका संग्रह करना
चाहिए जिनकी छाप उनके हृदयपर पड़े, जो देश-भक्ति-विषयक होँ या
दया, उत्साह श्रादि उदात्त भागोँको जगानेवाली हो । उच्च श्रेणीके
विद्यार्थियोँ के लिये प्रस्तुत संग्रहों में ऐसी कविताएँ देनी चाहिएँ जिन्हें वे
चावसे पढ़कर कण्ठस्थ कर लें श्रीर जो उनकी कल्पनाका परिष्कार कर सकें।

# गद्य और पद्यकी शिचामें अन्तर

गद्य और पद्यकी शिच्तामें बड़ा अन्तर है। गद्यकी नीरसता तथा संगीत-हीनताके कारण उसकी शिच्तामें एक नियमित यन्त्रबद्धता होती है। किन्तु पद्य या किवता छन्दोबद्ध तथा नियमित गितमें होनेके कारण तालपर चलती है। तालपर सधी होनेसे वह रागमय हो जाती है और रागमय होनेके कारण वह हृदयको स्पन्दित करती है। इसीलिये शताब्दियों से हमारा संपूर्ण संचित ज्ञान पद्यमय तथा किवतामय बना रहा। कुछ उसके माधुर्य्यने तथा कुछ उसके लघु स्वरूपने सदा मानव-हृदय तथा मस्तिब्कको अपनी ओर आकृष्ट किया। हमारे शिच्ना-शास्त्रियों ने भी इसीलिये पद्य या किवताकी शिच्नण-पद्धतिका विधान गद्य-शिच्ण-पद्धतिका विधान गद्य-शिच्ण-पद्धतिका विधान गद्य-शिच्ण-पद्धतिसे अलग किया है।

# कविता-शिच्छके साधारण उद्देश्य

षद्य तथा कविता-शिच्चणके निम्नलिखित साधारण उद्दश्य ये ै —

- १. छात्रों में लय, ताल श्रीर भावके श्रनुसार कविता-पाठ करनेकी योग्यता उत्पन्न करना।
- २ कवितापेँ उनकी रुचि बढ़ाना।
- ३. उनके उदात्त भावोँका संवर्धन ख्रौर पोपण करना।
- उनमें किवताका भाव सममने, उसका रस लेने और अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करनेकी शक्ति उत्पन्न करना।
- ५. उनकी सौन्दर्यानुभूति बढ़ाना।

- ६. उन्हें काव्य-रचना करनेके लिये उत्साहित करना ।
- ७. उन्हें काव्य-शैलियों से परिचित कराना।
- च. उनकी कल्पना-शक्ति बढाना ।
- ६. उन्हेँ रस और भावका आनन्द लेने-योग्य बनाना।
- १०. उन्हें काव्य-भाषाका (शब्द और अर्थका) सौन्दर्य परखने-योग्य बनाना।

#### मुख्य उद्देश्य

कविता-शिच्च एके मुख्य उद्देश्य ये हो सकते हैं—

- १. छात्रोँ में किसी विशेष कविताका भाव समझनेकी शक्ति उपद्वाना।
- २. किसी कविकी काव्य-गत विशेषताएँ समभनेकी उनमेँ योग्यता उत्पन्न करना ।
- ३. किसी कविके काञ्यकी विशिष्ट भाषा-शैलीका आनन्द लेनेका उनमें सामध्ये उत्पन्न करना।
- **४** फाव्यगत विषयसे उन्हेँ परिचय प्राप्त कराना ।
- ५. किसी कविके किसी विशेष भाव (वात्सल्य-वर्णन, शृंगार-वर्णन, प्रकृति-वर्णन आदि ) का रस लेनेकी उनमें समर्थता ख्त्पन्न करना।

#### कविता-शिच्रण-प्रणालियाँ

| १. गीत तथा अभिनय-प्रणाली।      | ( सौंग ऐंड ऐक्श      | न मेथड ) |
|--------------------------------|----------------------|----------|
| २. अर्थ-बोध-प्रणाली ।          | ( मीनिंग             | मेथड )   |
| ३. व्याख्या-प्रणाली            | ( एक्स्पोजिशन        | मेथड )   |
| <b>४. खण्डा</b> न्वय-प्रणाली । | ( ऐनेलिसिस           | ं मेथड ) |
| ५. व्यास-प्रणाली ।             | (डिस्कोर्स           | मेथड )   |
| ६. तुलना-प्रगाली ।             | (कम्पैरिजन           | मेथड )   |
| ७ समीना-प्रापाली ।             | ( ग्रेगीकित्रप्राज्ञ | ग्रेशन । |

#### गीत तथा अभिनय-प्रगाली

गीत तथा अभिनय-प्रणाली उन बाल-गीतों (नर्सरी हाइम्स) के लिये प्रयोगमें लानी चाहिए जो प्रारम्भिक कद्मार्थों दे वहाँको पढ़ाए जाते हैं। इन गीतों में अर्थका कोई महत्त्व गहीं होता, केवल बालकों को सुस्वर करना, ताल में लाना और संगीतने परिचित कराना ही इनका उद्देश्य होता है। ये बालगीत दो प्रकारक होते हैं—एकमें प्रवनिकी प्रधानता होती हैं। जैसे—

खत खन खन खन बजे रूपैया। घन घन बोले घटा भैयात सन् सन् सन् सन् सोंगुर बोले। मन् सन् करता भौरा डोले॥

दुसरे में अभिनयकी प्रधानता होती है। जैसे—

श्रा मेरे सँग बैठ बिलैया।
ले, मुँह बा, खा दूध-मलैया।
तुर तुर तुर तुर तुर तुर दूँ।
दॉत निकाला तो में मारूँ।
स्थाऊ स्थाऊ में न दरूँगी।
तेरा मुँह मैं बन्द करूँगी।
चल, इट, जा, श्रव पास न श्राना।
श्राता है ले मोती नाना।
भों भों भा मा, मों भों मा मा।
श्रव क्यों बैठी गोदीमें श्रा।
जा ता मोती, श्रव मत श्राना।
कृतीने है कहना माना।

#### भीत प्रसाली

इन डपर्यु क दोनों प्रकारके गीतों में से प्रथमको गीत-प्रणालीसे

पढ़ाना चाहिए। गीत-प्रणालीसे पढ़ानेकी विधि यह है कि कचाके बचौँको खढ़ा करके हाथसे नाल दिलाकर किसी सरल रागमें पद्य गवाना चाहिए। यदि ऐसी रचनात्रों में कहीं विशेष ध्वनियाँ आती हों तो वे ही ध्वनियाँ प्रयत्न करके कहलानी चाहिएँ जैसे ऊपर लिखी हुई पहली रचनामें खन खन, घन घन, मन कन इत्यादि हैं।

#### अभिनय-प्रशाली

दूसरे प्रकारके गीताँकी शिक्षा देते समय विद्यार्थियाँको पंक्तिमें सहा करके पहले तो सबसे शब्द, वाक्य या भावके अनुसार अभिनय कराना चाहिए और किर उस पद्यमें आए हुए चरित्रों के अनुसार पात्र निश्चय कर लेने चाहिए और उनके अनुकूल गीनका एक-एक भाग एथए-एथक् गवाकर कहलाना चाहिए। अब यदि दूसरे गीनको पद्मता हो तो बच्चोँको तीन पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा किया जाय—

|    | *       | Ų.                  |            | 8 |                  |        |        |    |
|----|---------|---------------------|------------|---|------------------|--------|--------|----|
|    | े<br>खे | २<br>सुँह वा ' स्ना |            |   | ३<br>दूध-मञ्जैवा |        |        |    |
|    | आ       | मेरे                | सँग        |   | बैठ              | 1      | वेलैंग | 11 |
| षह | ली पंचि | क्रेत्राले बच्चे    | वे कहें गे |   |                  | `      |        |    |
|    |         | J                   | `          |   | ,                | ર<br>ર | , ,    | •  |
|    |         | •                   | ,          | • | 2                | ^      |        | _  |
|    |         |                     |            |   |                  |        |        |    |
|    |         | 0                   |            |   |                  |        |        |    |
|    | m       | 0                   |            |   |                  |        |        |    |
|    |         | 0                   |            |   |                  |        |        |    |
|    |         | 0                   | c          |   | 5 (              | 0      | 0      | 0  |
|    |         |                     |            |   | 9                | ?      |        |    |
|    |         |                     | •          |   |                  |        | •      |    |

इन **दो पं**क्तियोँको कहते समय बालक इस प्रकार श्रमिनय करेँ गे— र. आ: दाहिने हाथ तथा सिरसे बुलानेका भाव दिखलाकर।

- २. मेरे सँग : दाहिना हाथ छातीसे लगाकर I
- बैठ बिलैया: वाऍ हाथकी हथेलीसे पास बैठानेका अभिनय करके।
- ४. ले : दाहिने हाथका श्रॅगूठा उँगलियोँके बीचमेँ रखकर कुछ देनेका भाव दिखाकर।
- 4. मुँह बा: दोनों हाथों से इस प्रकार अभिनय करके मानो विलीका मुँह खोलते हों।

६. खा दूध-मलैया: दाहिने हाथको इस प्रकार आगे बढ़ाना मानो विहीके मुँहमें हाथ दे रहे होँ।

इसके पश्चात् दूसरी पंक्तिवाले बच्चे पहली पंक्तिकी श्रोर दाँत निकालकर इस प्रकार श्रमिनय करते हुए ध्विन करेँगे मानो बिल्ली घुरघुरा रही हो—

#### बुर बुर बुर बुर बुर बुर बुर बुँ।

फिर पहली पंक्तिवाले कहेँगे-

दाँत निकाला तो मैं मारूँ।

ऊपर 'दॉत निकाला' कहते समय दाँत निकालने तथा 'तो मैँ मारूँ' कहते समय धीरेसे चपत लगानेका अभिनय कराना चाहिए।

इसके परचात् दूसरी पक्तिवाले बिल्लीकी बोलीमें कहें गे-

म्याऊँ म्याऊँ—

फिर पहली पंक्तिवाले सिरको भटका देकर कहेँ गे---

इसमें 'मैं' कहते हुए छातीपर हाथ लगाकर तथा 'न डरूँगी' कहते हुए हाथसे मना करनेका श्रिभनय कराना चाहिए। फिर निम्नलिखित भागको उचित श्रिभनयके साथ कहलाना चाहिए—

तेरा सुँह मैं बन्द करूँगी॥ चल, हट, जा, श्रव पास न श्राना। श्राता है ले मोती नाना॥ इसके पश्चात् तीसरी पंक्तिवाले बच्चे, कुत्तके समान भोँकते हुए एक-एक ध्वनिके साथ एक-एक पग आगे बहुँ गे और दूसरी पंक्तिवाले दौड़कर पहली पंक्तिमेँ दो-दोके बीचमें एक-एक जाकर खड़े हो जायँगे। तब पहली पंक्तिवाले बालक अपने पास आ खड़े होनेवाले बच्चोँकी ओर मुँह करके कहेँ गे—

श्रव क्योँ बैठी गोदीमें श्रा ! फिर तीसरी पंक्तिवालों को हाथसे संकेत करके कहेँगे— जा, जा मोती ! श्रव मत श्राना । पूर्तीने है कहना माना ॥

जब सामूहिक श्रमिनय-द्वारा एक साथ ठीक श्रमिनय श्रा जाय तो फिर श्रलग-श्रलग श्रमिनय कराना सिखाना चाहिए।

इस प्रकार अभ्यास-द्वारा बालकोंको पद्यों में रुचि होने लगती है, उनमें फुर्ती आती है, पद्य कंठस्थ हो जाता है, उचित अंग संचालनके द्वारा भाव व्यक्त करनेकी विधि आ जाती है, पाठ तिनक भी भारी नहीं लगता, सब झान खेल-खेलमें ही । प्राप्त हो जाता है। ऐसे बाल-गीतोंका राब्दार्थ सिखानेकी आवश्यकता नहीं होती।

### अर्थ-बोध-प्रगाली

अर्थ-बोघ-प्रणालीकी अधिक व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं हैं क्यों कि यह वही दूषित प्रणाली है जिसका प्रयोग हमारे अध्यापक मित्र बड़े धड़ल्लेके साथ करते हैं और कविताका गला घाँट-घाँटकर, साँसत दे-देकर उसकी हत्या करते हैं। इस प्रणाली में अध्यापक एक छात्रसे कोई पद्य पढ़वाते हैं और स्वयं उसका अर्थ कह देते हैं या कभी-कभी छात्रसे ही अर्थ कहलवा लेते हैं। इस दूषित प्रणाली के इतने अधिक प्रचलित होनेका दोष अध्यापकों के सिर उतना नहीं मढ़ा जा सकता जितना पाठ्य-पुस्तकों के संकलियताओं के सिर। यदि हम हाई स्कूलकी अँगरेजी तथा हिन्दी कविताकी पाठय-सामगीकी तुलना करें तो हमें यह जानकर अत्यन्त

श्राश्चर्य होगा कि श्रॅगरेजी में दो नर्जों के लिये नारत या पनद्रह किवताएँ निर्धारित हैं श्रोर हिन्दी में कनीर से श्राजतक के लगभग नाईस किन्यों की पचपन शिषकों में एक सी वत्तीम पृष्ठों पर छपी हुई किन्ताओं का निराट् संप्रह है। कोई भी कुशल अध्यापक सम्बाई तथा शुद्ध हृदयसे इतनी किनताएँ निर्दिष्ट संभयमें भला कैने पढ़ा सकता है ? श्रतः उसे माल बारकर श्रथ-बोध-प्रणालीका श्राप्रय लेकर निर्धारित समयमें पाट ममाप्त करने ही पड़ते हैं।

#### व्याख्या-प्रगाली

व्याख्या-प्रणालीमें अध्यापक एक-एक पद लेकर उसका अर्थ करता हुआ कविका दारानिक सन, उद्देश, प्रवृत्ति, उसकी रचना-शैली, परिस्थिति, कविताकी भाषा, अलंकार, भाव, रस आदिकी व्याख्या करके पदका अर्थ स्पष्ट करता चलता है। यदि पदका किसी ऐतिहासिक घटनासे सम्बन्ध होता है तो उस घटनाका भी ज्ञान कराता चलता है। एक गोस्वामीजीका पद लीजिए—

काके प्रिय न राम बेदेशी।

तिबंध ताहि कोटि बेर्ग सम, जबापे परम समेही ॥
पिता तज्यी प्रहलाद, विश्रीषन बन्ध, भरत महतारी ।
बिता गुरु तज्यी, कन्त बज-बनितनि, मे मुद्दमंगलकारी ॥
अर्थ-बोध-प्रणालीसे पढ़ानेवाला अध्यापक उपयुक्ति पद्का
निम्नालिखित अर्थ बताकर आरो बढ जायगा—

'विसको राम और सीता प्यारे नहीं हैं वह चाहे जितना भी प्यारा क्यों न हो, उसे करोड़ों वैरियों के समान छोड़ देना चाहिए। प्रह्लादने पिताको, विभीषखने भाईको, भरतने माताको, बिजने गुरुको और ब्रजकी खियों ने अपने परियों को छोड़ा, फिर भी सब ब्रानन्द-मंगबसे रहे।'

किन्तु व्याख्या-प्रणालीसे पढ़ानेवाला अध्यापक केवल इतने अर्थसे संदुष्ट नहीं होगा। वह प्रह्लाद और हिरण्यकशिपु, विभीषण और रावस, भरत श्रीर कैंकेयी, बलि श्रीर शुक्राचार्य तथा कृष्ण श्रीर ब्रजन्विताश्रींका विवरण देगा, भगवानसे प्रेम करने तथा उनके विरोध करनेका परिणाम बतावेगा, गोस्वामीकीके सिद्धान्तका परिचय देगा, मीरावाईके लोकप्रसिद्ध पत्रका परिचय देगा, तव कहीं समकावेगा कि गोस्वामीकीने यह क्यों कहा कि—

त्तिए ताहि कोटि वेरी सम, जबापि परम सनेही ॥ कविता पढ़े।नेमें इसी प्रणालीका प्रयोग विशेष रूपसे करना चाहिए।

### खएडान्वय-प्रणाली

खरडान्वय-प्रणाली वही है जिसे गद्य-शिच्यामें हम ठेठ प्रश्नोत्तर-प्रणाली कर त्राए हैं। यह प्रणाली उन पद्यों को पढ़ानेमें काम स्नाती है जिनों वशेषणोंकी भरमार हो, भावोंकी भीड़ हो, घटनास्रोंकी घटा हो स्रोर एक-एक वात स्रलगाए विना स्रर्थ स्पष्ट कहनेमें वाधा स्नाती हो। एक दाहा लीजिए—

> अधर धरत हरिके परत, श्रोठ डीठि पट-जोति। हरित बाँसकी बाँसुरी, इन्द्र-धनुप सम होति॥

इस दोहेकां खण्डान्वय-प्रणालीसे पढ़ानेके लिये निम्बलिखित शहनोत्तर करने हाँ गे—

प्रश्न : हरि अपने अधरपर क्या धरते हैं ?

उत्तर : बाँसुरी ।

प्रश्न : बॉसुरी किस वस्तुकी दनी हुई है ?

उत्तर : बाँसकी ।

त्ररन : कैसे बॉसकी ?

उत्तर : हरे।

प्रश्न : श्रवरपर हरी बाँसरी रखनेसे क्या हो रहा है ?

उत्तर : ज्योति पड़ रही है।

**श्र**श्न : किस वस्तुकी ?

उत्तर : स्रोटकी। प्रश्न : स्रोर ?

उत्तर : डीठकी (इष्टिकी)।

प्रश्न : और ?

उत्तर : पटकी ।

प्रश्न : इससे क्या हो रहा है ?

उत्तर : बाँसुरी इन्द्र-घनुषके समान दिखाई दे रही है ?

प्रश्न : क्योँ ?

उत्तर : क्यों कि विभिन्न वस्तुओं की ज्योति श्रलग-श्रलग पड़ रही है।

प्रश्च : श्रोठकी कैसी कान्ति पड़ रही है ?

उत्तर : लाख ।

प्रश्न : दृष्टिकी कैसी पड़ रही है ?

उत्तर : नीबी ।

प्रश्न : पटकी कैसी पड़ रही है ?

उत्तर : पीछी ।

प्रश्त : केवल तीन ही रंगोँ से इन्द्र-धनुषकी सृष्टि कैसे हुई ?

उत्तर : नीला, पीला ख्रीर लाल ये ही तीन प्रधान रंग हैं । इन्हीँ के मेलसे सातोँ रंग बनते हैं।

प्रश्न : कैसे ?

उत्तर : लाख और नोलेको मिलाकर बैँगनी, नीले और पीलेको मिलाकर हरा, पीले और लालको मिलाकर नारंगिया और नीलेको हल्का कर दिया जाय तो आसमानी रंग वन जाता है। इस प्रकार सातोँ रंग वन जाते हैं।

प्रश्व : क्या उसे इन्द्र-धनुष कहकर किव केवल सात रंगोँ का वर्णन मात्र देना चाहता है ?

उत्तर : नहीं, उसका ताल्पये इन्द्र-धनुषकी सुन्दरताका बोध करना है।

अरन : इस दृष्टिसे इस दोहेका क्या अर्थ होगा ?

उत्तर : जब श्रीकृष्णजी हरे बाँसकी बाँसुरी श्रपने श्रोठों पर रखते हैं तब उनके श्रोट, नेन्न तथा पीताम्बरका प्रकाश पड्नेसे वह बाँस्री इन्द्र-धनुषके समान मनोहर खगने खगती है।

यह प्रशाली सब स्थानोंपर तथा सब प्रकारके पद्यों या कवितात्रोंकी शिज्ञामें काम नहीं आ सकती। प्रायः वर्णनात्मक तथा ऐतिहासिक पञ्च ही इस प्रणालीसे पढ़ाए जा सकते हैं।

### व्यास-प्रखाली

व्यास-प्रणाली मुख्यतः उच्च श्रेणीकी भाव-प्रधान कविताएँ पढ़ानेके लिये प्रयोगमें लाई जाती है। जिन लोगों ने व्यासों के मुखसे कथाएँ सुनी होंगी वे इस प्रणालीका महत्त्व तथा इसकी उपाद्यता समफ सके में। इस प्रणालीम एक पद लेकर उसे दो दृष्टियोंसे परखा जाता हैं-भाषाकी दृष्टिसे, भावकी दृष्टिसे । भाषाकी दृष्टिसे विचार करतं समय अध्यापक एक-एक शब्दका महत्त्व, उसकी उपादेयता, उसके स्थानपर दूसरा शब्द प्रयोग करनेसे अर्थदोव, श्रुति-मधुरता, शब्दका बल, वाक्य-वन्यासक विशेष प्रभाव आदिकी व्याख्या करता है। भावकी दृष्टिसे विचार करते समय अध्यापक अन्य कवियों क समान भाववाल षदासे निर्दिष्ट पदकी तुलना करता है। उसकी व्याख्या करते समय बाहरसे उदाहरणें, दृष्टान्तें, सूक्तियें तथा कथात्रों-द्वारा उसके भावको भली-भॉति स्पष्ट कर देता है। इस प्रणालीसे पढ़ानवाले अध्यापकको हिन्दी, उर्दू, सस्कृत आदि भाषाओँ के साहित्य तथा इतिहास आदिका विस्तृत ज्ञान होना चाहिए तभी वह इस प्रणालीसे पढ़ानेमें सफलता षा सकता है। साथ ही उसे क़ुशल त्राभिनेता भी होना चाहिए। भावोंकी व्याख्या करके उन्हीं भावों में वह कभी तो अपनको दुवाता-उतारता चले, कभी करुणाके प्रसंगमें अश्रधारा बरसा दे, कभी हास्यके समय श्रोतात्रोँको इँसा दे, कभी वीर-रसके प्रसंगमें गंभीर वाणी, फड़कते नासापुट, चढ़ी हुई भीँह तथा हाथोँके संचालनसे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दे कि श्रोताश्चों में उत्साह भर जाय श्रोर उनकी भी भुजाएँ फड़कने लगेँ।

गोस्वामीजीकी विनयपत्रिकाके एक पदका ऋंश लीजिए-

कवहुँक श्रम्ब श्रवसर पाइ । मेरिश्रौ सुधि घाइबी कछु करुन कथा चलाइ ॥

व्यास-प्रणालीसे संचंपमें इसकी व्याख्या वाँ होगी-

गोस्वामीजीको किलिकालने सता रक्ला है। रामके श्रतिरिक्त उनकी मुक्तिका और कौन श्रवलम्ब हो ही सकता है। उन्हें ने कवितावली में स्पष्ट कह दिया है—

राम है मातु-पिता-गुर-वन्छ, 'श्रो संगी-सखा-सुत-स्वामि-सनेही। रामकी सौंह भरोसो है रामको, राम-रंग्यो रुचि रास्यो न केही॥ जीयत गम, मरे पुनि राम, सदा गित रामहिकी इक जेही। सोइ जिये जगमें तुलसी, नतु डोलत श्रोर मुए धरि देही॥

कित्रालकी अपस्तुति राजा रामचन्द्रजीके अतिरिक्त और किससे की जाय! उन्हों ने सट आवेदन-पत्रिका—'विनयपत्रिका'—विल्लां। पर राजाके पासतक पहुँचानेका टिकाना भी तो होना चाहिए। वहाँ न जाने कितने लोग आते-जाते हैं, दिन रात भीड़ लगी रहती है, फिर पहुँच कैसे हो! वे गणेशजी, शिवजी, स्वर्ध आदि देवताओं से प्रार्थना करते हैं, क्यों कि ये लोग उस समामें आते-जाते हैं। वे मरत. जन्मस, शत्रुष्टन आदिसे कहते हैं क्यों कि ये सब राजाके माई हैं, इनकी वे अवश्य सुनेंगे। इनुमानजीका बड़ा भरोसा है। रामचन्द्रजी इन्हें पहुत मानते है। इन सबको साथ लेनेपर गोस्वामीजीने ब्रह्मास्र निकाला। सीताजीसे हो क्यों न कहलाया जाय? उनकी बात रामचन्द्रजी कभी नहीं टाल सकते। गोस्वामीजी बड़ी चतुरतासे उनसे कहते हैं — 'अमब! कबहुँक अवसर बाइ, कस्नु कहन कथा चलाह, मेरिक्री सुधि धाइबी।' 'हे माता! कभी अवसर देखकर, कुछ करण कथा चलाकर, मेरी भी सुधि दिला देना।' क्यों कि मुक्ते सी केवल रामका ही मरोसा है—

एक भरोसो एक बल, एक श्रास विस्वास। एक राम वनस्याम-हित, चातक तुलसीदास॥

श्रम्य क्यों कहा ? महारानी क्यो नहीं कहा ? श्रम्बका श्रर्थ है माता। माता अपने पुत्रके लिये क्या नहीं करती ? महारानी की तो इच्छापर है, मौजपर है, करे-करे, न करे न करे । पर माँ तो श्रपने पुत्रको धाँखों में श्रांस् नहीं देख सकती । माँसे ऊँचा महिलाओं के लिये कोई दूसरा पद श्रीर सम्बोधन ही नहीं हो सकता । श्रीर फिर सीताजी तो जगजननी हैं, पूज्य हैं, श्राराध्य हैं श्रीर भगवानुको अत्यन्त प्रिय हैं—

जनकसुता जगजननि जानकी। श्रातिसय प्रिय करुनानिधानकी॥

किन्तु अन्य कहकर चल्रल बालकके समान गोस्वामीजी उनसे ततकाल अपना पचवाद (वकालत) करनेके लिये नहाँ कहते । वे कहते हैं — माँ! कबहुँक, कभी, श्रभी नहीं; अवसर पाइ, श्रवसर पाकर; मेरिश्रो, मेरी मी; सीधे, बिना समकाए नहीं, वरन् कुछ करुगापूर्ण कथाके साथ; सुधि चाइबी, भगवान्को सुधि दिला दीजिएगा।

ऐसा न हो कि रामचन्द्रजी थके-माँ दे बाहरसे आवें और आप मेरा पचहा सामने खड़ा कर दें। वे सुनी-अनसुनी कर दें। इसिलये कभी अवसर पाकर, जब वे प्रसन्न हों, आनन्दसे बैठे हां, निश्चिन्त हों उस समय केवल समरण दिलाइएगा। गोस्वामीजी जानते हैं कि सीताजी स्वयं दयालु है। ऐसे ही समय मेरे जैसे और भी बहुतसे दुलियों की व्यथा सुनाती होगी। गोसाई जी दूसरो का भी कल्याण चाहते हैं। स्वार्थी नहीं हैं। इसिलये मेरिए—'मेरी ही' नहीं कहते। वे कहते हैं कि जहाँ आप औरों की व्यथा सुनाते बहाँ 'मेरिऔ'—'मेरी भी' सुधि दिला दीजिएगा। पर ऐसा न हो कि आप केवल सुधि दिलाकर ही बस कर दें कि एक तुलसीदास है, उसका भी उद्धार कर दीजिएगा। सुधि दिलाते समय कुछ मेरी दुदशाका चित्र भी खीँ चिएगा, कुछ पुराने पापियों के तरनेकी चर्चा भी कर दीजिएगा। किक कालने मुझे जो पीड़ा दी है उसकी भी सुधि दिला दीजिएगा। इस प्रकार आप

इस प्रणालीपे सब काम अन्यापक ही करता है। विद्यार्थी चुपचाप सुनते के जार उन के हृद्यपर जो प्रभाव पड़ता है, वह उनकी माव-भंगी, आँखों के उल्लास आदिसे ज्यक्त होता रहता है। भावात्मक कविनाओं की शिचामें इसी प्रणालीका प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधिका प्रयोग इसमें तनिक भी नहीं होना चाहिए क्यों कि प्रश्नोत्तर-विधिसे ऐसा रसमय-पाठ नीरस हो जाता है और उसका भाव नष्ट हो जाता है।

#### तुलना-प्रगाली

तुलना-प्रणाली श्रौर तुलना-विधिमें श्रम्तर है। तुलना-विधि तो किसी एक शब्द या वाक्यका समानार्थी शब्द या वाक्य देकर उसका श्रश्ये स्पष्ट करने में प्रयोग की जाती है किन्तु तुलना-प्रणाली तो पद्य या कविता पढानेकी एक भिन्न प्रणाली है।

प्रायः एक ही कवि अपने बनाए हए विभिन्न काट्योँ में एक ही बात कई उद्देशोँ प्रकारों, शैलियों या भावों से कहता है। इसी प्रकार अनेक कवि एक ही भावको कई प्रकारसे कहते हैं। ऐसे भावें बा वर्णनों को नलनात्मक प्रणालीसे पढाना चाहिए। इसमे एक पन्य हो काज होता है। विद्यार्थीकी विवेचना-बुद्धि बढ़नी है, उसके झानका बिस्तार होता है और कविके उद्देश्यों, कविनाके विभिन्न स्वरूपों तथा एक भावको कई प्रकारसे ज्यक्ति करनेकी शैलियों का परिज्ञान होता है।

गोस्वामी त्लसीदासजीने श्रपने बरवे रामायण, कवितावली. रामायण, तथा रामचरितमानसने गंगाजीके तटपर राम श्रोर निषाद्के मिलनका तीन प्रकारसे वर्णन किया है—

> सजल कठौता कर गहि कहत निषाद । चढ़हु नाव परा धोई करहु जनिवाद ॥ [वरवै-रामावस्स ]

पृहि घाट ते थोरिक दूर श्रहै कटिलो जल-थाह दिखाइही जु परसे पगधूरि तरे तरनी घरनी घर क्यों समुकाइकी जू॥ तुत्रसी श्रवलंव न श्रीर कछू लरिका केहि भाँति जियाहहीँ सू । बरु मारिए मोडिँ बिना पग घोए हीँ नाथ न नाव चढाइडीँ ज 🎗

कवितावली ी

माँगी नाव न केवट श्राना । कहेउ तुम्हार मरम में चरन-कुमल-रज कहुँ सब कहई। मानुष करनि मृरि कछ छहुई॥ छुत्रत सिंखा मह नारि सुहाई। पाइनते न काठ कठिनाई। तरनिउ सुनि घरनी होइ जाई। बाट परइ मोरि नाव उड़ाई। एडि प्रतिपाखडं सब परिवारः । निहुँ जानउँ कछु श्रवर कवारः । जी प्रभु पार अवसि गा चहहू । मोहि पद-पदुम पसारन कहहू । पद-कमल थोड चढ़ाड नाव न नाथ उतराई चढ़ी । मोहि राम राउरि आन दसरथ-सपथ सब साँची कहाँ। बर तीर मारहिँ लखन पै जब खिंग न पाय पखारिहीै। तब लगि न तुलसीदास नाथ क्रपाल पार उतारिही ॥

[रामचरित-मानव]

इनमें से पहलेमें वर्णनके लिये कविके पास अधिक स्थान नहीं है। बरवै-रामायणका गँवार, उजडु केवट श्रीरामसे उसी प्रकार ध्यवहार करता है जैसे आजकलके कोई-कोई फेवट कहते हैं कि 'चार पैसे देने हीँ तो दीजिए, नहीँ तो आगे बढिए।' वह हाथमेँ जलसे भरा हुआ कठौता लेकर कहता है-

'पैर धोकर नावपर चढ जाग्रो, ऋगड़ा (बाद ) मत करो।' कैसा टेढा आदमी है ?

कवितावली रामायणका केवट सीधा-सादा मल्लाह है जो लदमणसे बरता है, रामको या कर (जादगर) सममता है, सीधे-सीधे 'नहीं" नहीं कर पा रहा है श्रीर तत्परता, श्राशंका, विवशता तथा भयके साथ अपनी बातको घुमा-फिराकर अपना बचाव करता हुआ कहता है-

"श्राइए, इस घाटसे श्रागे कमरतक पानी है। मैं श्रागे-श्रागे थाह दिखाता चल्हों।। सुना है श्रापके पैरकी धूलमें बड़ा बादू है। कहीँ श्रापके पैरसे खू जानेपर मेरी नाव उड़ गई तो लेनेके देने पड़ जायंगे। मेरी घरवाली बड़ी टरी है। जीना मार्श कर देगी। जो कहीँ यह नाव बदलकर छी हो गई तो श्रीर साँसत समक्तिए। देखते ही श्राग-वगृला हो उठेगी—'यह कहाँसे ले श्राया रे!' वरमें नित्य काँव-काँव हुशा करेगी, टंटा मचा रहेगा। दोनों मिलकर रह न सकेगी। मेरे लोपड़ीपर बाल न छोड़ेगी। श्राप तो जानते ही हैं कि नाव ही बच्चाँका पेट पालनेका एक सहारा है। वर्ड न रही तो अस कैसे चलेगा देश श्रामको नावपर ही चलना हो तो विना पैर थोए नावपर नहीं चढ़ने देंगा चाहे मुझे मार ही क्यों न डालिए।"

इस केवटमें शील, भय, श्राशका, विवशता सबका ऋद्भुत सन्मिश्रण है। केवटका यह श्रत्यन्त ठेठ सटीक मनोवैज्ञानिक निरूपण है।

रामचरित-मानसभेँ मर्थ्यादाका पालन किया गया है। मानसका केवट चतुर है, रामकी भी मर्थ्यादा जानता है और अपनी भी। चक्रवर्ती महाराज दशरथके पुत्रसे कैसे व्यवहार करना चाहिए, इसका उसे ज्ञान है। वह यह भी मुन चुका है कि रामचन्द्रजी साज्ञान् भगवान् हैं। उनका चरणामृत प्रहण करना आवश्यक है। इसीलिये नाव माँगनेपर भी वह लाता नहीं है और कहता है—

"मै आपका सब भेद जानता हूँ कि आप वास्तवमें कीत हैं। इसका अर्थ यह है कि आप साचात् भगवान् हैं। आपके चरण-कमलकी धूलिका यह प्रभाव है कि वह पत्थरको—प्राणहीन, हृद्यहीन, जह व्यक्तिको — मनुष्य बना देती है, उसमें चेतनता भर देती है। खतः मैं ऐसा अवसर क्यों छोड़ें भैं आपकी वह कथा जानता हूँ कि आपने पत्थरको कैसे तारा। यह कैसे हो सकता है कि आपके चरणों की धूलि पाकर यह नाव तो तर जाय और आपको सामने पाकर भी मैं मूर्ल बिना तरे रह जाऊँ। इससे मेरी दुहरा हानि होगा। नाव न रहनेसे इस लोकमें भी दिख्य बना रह जाऊँगा। मैं इस नावसे

ही श्रपने कुदुम्बका जो पालन करता हूँ श्रीर दूसरा व्यापार नहीं कर रहा हूँ उसका भी कारण है और वह यही है कि स्नाजके दिनके लिये ही यह काम कर रहा हूँ। आप तो सब जानते ही हैँ। इसिंबये सुक्ते विश्वास है कि आप कोई ऐसा काम नहीं करें गे जिससे मेरे श्राश्रितों को कष्ट हो । जो श्राप पार , जाना ही चाहते होँ तो पैर धोनेकी आज्ञा दीजिए जिससे आप भी पार चले जाय श्रीर सुभे भी भवसागरसे पार होनेकी कुंजी मिल जाय ।"

रामच्हित-मानसकी यह व्यञ्जना समभाए बिना रामचरित-मानसके श्राध्यारिमन पैत्तका ज्ञान कराया ही नहीँ जा सकता। ऐसे प्रन्थौँ तथा भक्ति और नीतिकी रचनाओं के शिवरामें तलना-प्रणाली अवश्य प्रयोगमें लानी चाहिए।

# तलनाकी अन्य प्रशालियाँ

तुलना-प्रणालीसे कविता-शिच्या श्रीर भी कई विधियोँसे किया जाता है-

क. समभापा-कवि-तुलना-प्रणाली

ख, भिन्न-भाषा-कवि-तुलना-प्रणाली

ग. भावतलना-प्रणाली

तुलनामें साम्य त्र्यौर त्रसाम्य दोनेाँका विवेचन किया जाता है।

### समभाषा-कवि-त्रलना-प्रणाली

समभाषा-कवि-तुलना-प्रणालीमें अपनी भाषाके अन्य कवियों के उसी भावके पद प्रस्तुत करके यह दिखलाना चाहिए कि किस-किस कविने एक ही भावको कितने प्रकारसे व्यक्त किया है स्रोर उनमें से किसकी अभिव्यञ्जना-पद्धति अधिक प्रभावोत्पाद्क है। कबीरका एक दोहा लीजिए-

> चातक सुतहि पढ़ावई, भ्रान नीर मत खेय। मम कुल हहै सुमाव है, स्वाति बूँद चित देय ॥

इस दोहेकी तुलना गोस्वामीजीके चातक-वर्णन-वाले निम्नलिखित दोहेसे की जा सकती है—

बध्यो बधिक, पन्यो पुत्रजल, उलटि उटाई चौँच।
तुलसी चातक प्रेमपट, अन्तहुँ लगी न खौँच॥
उपर्श्रुक्त दोनों दोहोंकी तुलना करके यह सममाया जा सकता है कि
तुलसीदासजीका चातक अधिक प्रभावोत्पादक है क्यों कि वह कोरी
शिल्ला नहीं देता, वह कार्य रूपमें अपनी भक्ति प्रकट करता है।

# भिन्न-भाषा-कवि-तुलना-प्रणाली

विभिन्न भाषाके कवियोँकी समभावात्मक रचनात्रोँकी तुलना भी की जा सकती है। एक 'कुंडलिया' लीजिए—

साई या संसारमें, मतलबका ब्योहार। जब लगि पैसा गाँठमें तब लगि ताकी यार॥ तब लगि ताकी यार, यार सँग ही सँग डोलै। पैसा रहा न पास, यार मुखसे नहिं बोलै॥ कह गिरिधर कविराय जगतकी याही लेखा। करत बेगर जी प्रीति यार हम बिरला देखा॥

इसीका समभावात्मक फारसीका निम्नलिखित शैर लीजिए— बबक्ते तंगदस्ती श्राशना बेगाना मीगरदद् । सुराही चूँ शबद ख़ाली जुदा पैमाना मीगरदद् ।

[ दरिद्रताके दिनों में अपने सित्र भी पराए हो जाते हैं । देखो ! सुराहा रीत जानेपर उसपर ढका हुआ प्याला भी अलग हो जाता है । ]

इन दोनोंकी तुलना करके यह सममाया जा सकता है कि विभिन्न भाषात्रों के विभिन्न कवियों ने एक ही बातको भिन्न शैलियों में कहकर क्या चमत्कार श्रीर प्रभाव उत्पन्न किया है श्रीर किस प्रकार फारसीके कविने सुराही श्रीर प्यालेकी उपमा देकर उस प्रभावको श्रिधक तीन कर दिया है।

#### भाव-तुलना-प्रणाली

भाव तुलना-प्रणालीमें विभिन्न देशोंकी संस्कृति तथा भावनाके श्रनुसार एक ही विषयपर विभिन्न देशोँ के कवियोँ द्वाराकी हुई रचनाश्रोंकी तुलना की जाती है। निम्नलिखित उदाहरण लीजिए-

साई इतना दोजिए, जामे कुटुम समाय। मैँ भी भूखाना रहूँ, साधुन भूखा नाय॥ कबीर श्रो गौड ! प्रैण्ट भी माई डेली बेड् । [हे इंखरें ! मुक्ते नित्यका भोजन प्रदान कीजिए । ] [बाइबिला]

ऐ मालिके हर बलन्दोबस्ती ! शश्चीज अताबेकन जो हस्ती । इलमो श्रमलो फ्राख़दस्ती ईमानो श्रामानो तन्दुरुस्ती॥

फारसी उक्ति ]

हि ईश्वर ! मुक्ते छह वस्तुएँ प्रदान कीजिए—विद्या, स्फूर्त्ति, उदारता, सत्यता, शान्ति श्रीर स्वास्थ्य।

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नाऽपुनभवम् ।

कामये दुःखतक्षानां प्राणिनामात्तिनाशनम् ॥ [संस्कृतकी उक्ति]

िन मैं राज्य चाहता हूँ,न स्वर्ग चाहता हूँ, न मुक्ति चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुखियोंका दुःख दूर करता हूँ।]

इन चारो उक्तियोँ के भावोँकी तुलना करके यह सममाना चाहिए कि संस्कृतकी उक्तिमें जो त्यागकी महत्ता है वही वास्तवमें मानवताकी सची कसौटी है। इस प्रकारके तुलनात्मक काव्य-शिच्च एसे छात्रोँकी रुचि काव्यमें बढ़ती है, तुलना-शक्ति तथा विवेचन-शक्तिका संबर्द्धन होता है और उनका काव्य-ज्ञान भी समृद्ध तथा परिपक होता है।

समीचा-प्रशाली

समीन्ना-प्रणालीमें काञ्चकी त्रालोचनाके सिद्धान्त बतला दिए जाते हैं, सहायक पुस्तकों के नाम दे दिए जाते हैं श्रीर उनके श्रनुसार विद्यार्थी समष्टि रूपसे एक कविकी रचनाओं अथवा उसकी किसी एक कविताकी समीचा करते हैं अर्थात् उसकी भाषा-शैली और भाव-व्यञ्जना-शैलीकी विशेषतात्रोंका अध्ययन करके उसका आनन्द लेते हैं। इसमें प्रश्नोत्तर-विधि तथा तुलना-विधिका आश्रय लेकर अध्यापक भी कन्नामें समीन्ना करा सकता है। यह प्रणाली ऊँची कन्नाओं में ही उस समय प्रयोगमें लानी चाहिए जब विद्यार्थियोंको समीन्नाके सिद्धान्तोंका पर्याप्त परिचय प्राप्त हो चुका हो।

#### समीचात्मक अध्ययन-प्रणाली

सभीचा-प्रणालीको ही समीचात्मक अध्ययन प्रणाली 🗸 क्रिटिकल स्टडी मेथड ) भी कहते हैं। इस प्रणालीमें काव्यकी तीन प्रकारसे परीचा की जाती है-१. भाषाकी परीचा : जिसके अन्तर्गत व्याकरणकी शुद्धि, शैलीकी विशेषता श्रीर श्रलङ्करणका श्रीचित्य परखा जाता है। २. काञ्यगत भावकी परीचा : जिसमें कविकी कल्पना-शक्ति, व्युत्पत्ति, विभिन्न विषयोँका ज्ञान, अपने भावोँको उचित प्रभावके साथ व्यक्त करनेकी शक्ति, मार्मिक स्थलों के परीच्या श्रीर मानव स्वभावके उचित चित्रणका सामर्थ्य, अपने काव्य-गत वर्णनों में कविकी स्वाभाविकता, युक्तियुक्तता, सटीकताका, काव्यमे वर्णित विवयौँ तथा घटनात्रों के अनुपातका परीक्षण और विवेचन किया जाता है। ३ उन सब प्रभावोँका अध्ययन, जिनसे कविको रचना करनेमेँ प्रेरणा या सहायता मिली हो। इसके अन्तर्गत कविके समयकी राजनीतिक, सामाजिक, ऋार्थिक या धार्मिक समस्याएँ, कविका दार्शनिक धार्मिक विश्वास, राजाश्रय, घरेल् परिस्थिति, किसी अन्य व्यक्तिकी प्रेरणा, मानसिंक परिस्थिति, तथा ऐतिहासिक आधार आदिका विचार किया जाता है। इन तीन प्रकारके परीक्ताएँ के अनन्तर श्रन्य कवियाँ के साथ उस कविकी तुलना करते हुए उसका वर्गीकरण करके यह निर्ण्य किया जाता है कि उस कविने अपने काव्यके द्वारा मानव-समाजका साधारणतः क्या उपकार किया है, क्या नया सन्देश दिया है तथा विश्व-साहित्यमें उसने कितने नये शब्द, सूक्तियाँ, प्रयोग, विचार, श्रादर्श तथा नये काव्यरूप दिए हैं।

#### पाठन-क्रम

कविताका पाठन-क्रम इस प्रकार होना चाहिए-

- १. प्रस्तावना--यदि केवल पद्य हो तो उसके विषयका परिचय उसी प्रकार दिया जाय जिस प्रकार गद्यके किसी पाठका परिचय दिया जाता है। यदि प्रवन्य-काञ्य अथवा मुक्तक कविता हो तो कविताका सामान्य परिचय, उसकी शैती, उसके घार्मिक, दार्शनिक या सिद्धान्त, ऋ वितांका प्रसंग, उद्देश्य तथा उसकी विशेषतात्र्योंका संचिप्त परिचय दे 'देना चाहिए।
- २. विषय-प्रवेश: परिचयके प्रश्चात अध्यापकको लयसहित (राग-सहित नहीँ) तथा भावयुक्त वाचन करते हुए एक दिनके पढ़ाने-योग्य पूरी कविता एक साथ पढ़नी चाहिए । वाणिके उतार-चढ़ाव तथा भाव-प्रदर्शन-द्वारा कविता-जाचन ऐसा सजीव हो कि पढ़ते समय ही उसका ऋर्थ स्यष्ट हो जाय । ऋध्यापक-द्वारा कविता-वाचनके समय विद्यार्थी अपने अध्यापककी और देखें, पुस्तककी और नहीं। जब अध्यापक वाँच चुके तब एक या दो सुरीले स्वरवाले विद्यार्थियाँ से कविता अलग-अलग वंचवा लेनी चाहिए और छोटी कज्ञाओं में . यथासंभव एक एक पंक्ति स्वयं पढकर परी कवाले उसकी सस्वर श्रावृत्ति करा लेजी चाहिए।

#### पद्य-वाचनके प्रकार

पद्य-वाचन है तीन प्रकार होते हैं— १. केवल छन्दकी गति और यतिका ध्यान रखकर पढ़ना। २. भावानुसार रागका ध्यान रखकर (संगीत्-प्रणालीसे) पढ़ना और ३. वाचनके साथ कविताके विभिन्न भाव व्यक्त करते हुए (भावातुसारी) वाचन करके । इनका विवेचन वाचनकी शिचाके प्रसंगमेँ पीछे विस्तारपूर्वक हो चुका है। कविता-शिक्त एक समय सस्वर वाचन ही कराना चाहिए. मौन वाचन नहीं। कभी-कभी अत्यन्त सरल कथात्मक पदाँ के लिये भीन वाचनका प्रयोग भी विकल्पसे कराया जाता है किन्त

संसार भरके सभी शिज्ञा-शास्त्रियोँ के मतसे नियमतः कविता-शिज्ञणमें केवल संस्वर तथा सभाव वाचन ही स्रावश्यक है।

- ३. श्रात्मीकरण: सस्वर वाचन समाप्त होनेके पश्चात् गद्य-शिच्रणके प्रसङ्गमें बताई हुई शिच्रण-विधियौँद्वारा विस्तृत व्याख्या की जाय और समीचात्मक प्रश्न करके कविताका भाव छात्रों से कहला लिया जाय।
- ४. समीताः विद्यार्थियों से श्रलग-श्रलग कविताका भावार्थ कहला-कर सस्वर पाठ कराया जाय श्रीर श्रन्य समभावात्मक पद्यों से तुलना कराई जाय ।
- ४. प्रयोग: कविताके पाठ-कालमें प्रयुक्त की हुई तथा उदाहरण-स्वरूप दी हुई सूक्तियाँ तथा कविताएँ कंठाप्र करनेके लिये छात्रोँ को आदेश दिया जाय, उसी प्रकारकी रचना करनेको कहा जाय, अथवा अन्य कवियोंकी उसी भाव या अर्थकी कविताएँ संग्रह करने तथा उनका ठुलनात्मक अध्ययन करनेको कहा जाय।

निम्नाङ्कित मानिचत्रोँ में हम कविता-शिच्चणका पूरा विवरण दे रहे हैं जिससे तत्सम्बन्धी सब बातें एक बार देखनेसे ही सममभें आ सकें—

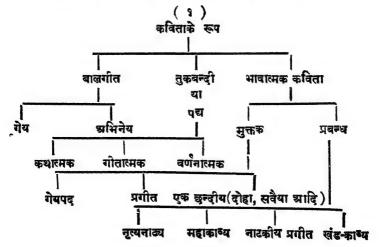

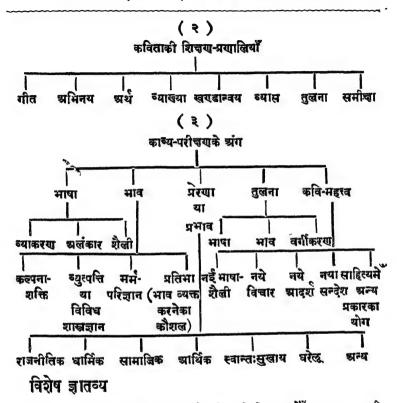

पद्य तथा कविताके अध्यापकको निम्नलिखित बातेँ स्मरण रखनी चाहिएँ—

- १. बेसुरे बालकोँ से किवता नहीँ पढ़वानी चाहिए श्रौर यदि श्रध्यापक स्वयं बेसुरा हो तो उसे श्रादर्श पाठ स्वयं न करके सुस्वर बालकोँ से बाचन कराना चाहिए।
- २. कविता-शिच्चण्के समय श्यामपट्टका प्रयोग यथासम्भव कम करना चाहिए।
  - ३. प्रश्नोत्तर-विधिका यथासम्भव कम प्रयोग हो स्त्रौर जो हो भी वह

काव्यगत भाषा-सौन्दर्य तथा भाव-सौन्दर्यका परिचय कराने अथवा रसमग्न करनेमें सहायक हो।

४. काव्यपाठमेँ चित्र स्रादि न दिखाकर कल्पनाको उत्तेजित करना चाहिए।

५. व्याकरणकी संसट कविता-पाठमें नहीं लानी चाहिए।

६. अन्य सब शिचा-विधियोँका प्रयोग उसी प्रकार करना चाहिए जैसे गद्यमें किया जाता है और जिसकी व्याख्या पीछे की जा चुकी है। किन्तु भूलकर भी विषयसे सम्बद्ध चित्र, मानचित्र, प्रतिमृत्ति आदिका प्रदर्शन किता-पाठमें नहीं करना चाहिए अन्यथा किताका मुख्य उद्देश्य (कल्पना-शक्तिको उद्दीप्त करना ) नष्ट हो जाता है।

## अन्वय, अर्थ, व्याख्या आदि

प्रायः परीचाश्रोँ में कोई किवता या पद्यांश देकर कहा जाता है—
'निम्नांकित पद्य (श्रवतरण्) का प्रसंग-सहित या संदर्भ रूवेक श्रर्थ
लिखो, व्याख्या करो, समीचा करो, श्रम्वय करो, साहित्यिक विवेचन
करो, टीका करों श्रादि। किन्तु छात्र उसका एक ही भाव जानते हैं—
श्रर्थ लिख देना। किन्तु इन सबका रूप भिन्न है। नीचे तुलसीका
एक प्रसिद्ध दोहा दिया जाता है श्रीर उपर्युक्त विभिन्न प्रकारोँ से उसका
परिचय दिया जाता है—

लता-भवनते प्रगट भे, तेहि श्रवसर दोड भाइ। निकसे जनु जुग बिमल बिधु, जलद-पटल विलगाइ।।

श्रन्वय: तेहि श्रवसर दोड भाइ लता भवनते (इहि भाँति) प्रगट भे जनु जलद पटल बिलगाइ जुग बिमल बिघु निकसे (होँ)।

श्रन्वयार्थ: उस श्रवसरपर (जब गौरीकी पृजाके लिये सीताजी श्राई), वे दोनों भाई (राम श्रीर लद्दमण्) हरी बेलों से छाए हुए मंडपसे इस प्रकार प्रकट हुए मानो दो निष्कलङ्क चन्द्रमा बादलका पदी हटाकर प्रकट हो गए हों।

श्चर्यः जिस समय सीताजी गौरीकी पूजा करने उपवनमें श्राई उसी समय दोनों भाई राम और लद्मगा लताकुंजमें लटकती हुई लतात्र्योंको हटाकर इस प्रकार प्रकट हुए मानो दो निष्कलङ्क चन्द्रमा बादलोंका पदी हटाकर एक साथ निकल पडे हों।

प्रसंग-सहित अर्थ: जिस समय मुनि विश्वामित्रजीकी आज्ञासे राम और लदमण अपने गुरुजीके लिये फूल संग्रह करनेको जनकजीकी फुलवारीमें पहुँचकर लताकुंजकी स्रोटमें फूल चुन रहे थे उसी समय पार्वतीजीकी • पूजा करनेके लिये जानकीजी भी उसी उपवनके सन्दिरमेँ आईं। उस समय राम और लच्मण दोनों लताकुंजकी लटकती हुई लतात्र्योंको हटाकर उसमें से जानकीजीके सामने इस प्रकार प्रकट हुए मानो सुन्दर, स्वच्छ, बिना कलंकवाले दो चन्द्रमा सहसा बादलका पर्दा हटाकर निकल आए होँ।

भावार्थ: जिस समय सीताजी श्रपने उपवनमें श्रपनी सिखयों के साथ पार्वतीजीके पूजनके लिये पहुँची उसी समय राम श्रीर लच्च्मण भा लताकुंजकी खोटसे लटकती हुई लताखोंको हटाकर इस प्रकार सहसा प्रकट होकर सुन्दर लगने लगे जैसे बादलको फाड़कर एकके बदले दो निष्कलंक चन्द्रमा निकलकर खिल उठे होँ।

व्याख्या: जिस समय राजा जनकका निमन्त्रण पाकर, राम-लन्मणको साथ लेकर विश्वामित्रजी जनकपुर पहुँचे, तो वहाँ एक दिन प्रातःकाल विश्वामित्रजीकी आज्ञासे राम और लक्मण दोनोँ उनके पूजनक लिये फूल लेने जनकजीकी फुनवारीमें चले गए । उसी समय संयोगसे सीताजी भी उस उपवनमें मन्दिरमें गिरिजाका पूजन करनेके लिये आई हुई थीँ। किन्तु राम श्रौर सीताजीके बीचमें एक लता-मंडप पड़ता थी जिसपर छाई हुई लताएँ नीचे-तक लटककर ऐसी परदेके समान बन गई थीं कि जबतक उन लताओं को हटाकर ही कोई दूसरी ओर न जाय तबतक उसके आर-पार कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। उस उपवनमें जानेका मार्ग भी वही लता-मंडप था इसलिये एक श्रोरसे जब सीताजी श्रपनी

सिखयों के साथ चली आ रही थीं उसी समय दूसरी ओरसे लता-मंडपपर छाई हुई लतात्रों को हटाकर रामचन्द्रजी चौर लद्मण दूसरी श्रोर निकल श्राए। रामचन्द्रजीने दाहिने हाथसे श्रोर लद्माएने बाएँ हाथसे जब लताएँ हटाईँ और वे लतामंडपसे निकल आए तो ऐसा जान पड़ा मानो दो चन्द्रमात्रोँ ने अपने आगे छाए हुए बादलको हाथसे हटा दिया हो त्र्यौर बाहर निकलकर इस प्रकार चमकने लगे होँ मानो बादलों के आगे दो चन्द्रमा निकल आए हों। इस दोहेमें किवने उत्प्रेचा अलंकारसे बड़ा चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। चमत्कार यह है कि चन्द्रमा तबतक नहीँ निकलता जबतक बादल उसके आगेसे हट न जाय श्रौर पीछे खुला श्राकाश न दिखाई पड़ने लगे। किन्तु यहाँ कई विलज्ञण बातेँ हैं। यहाँ एकके बदले दो-दा चन्द्रमा निकल आए हैं। पृथ्वीपर केवल एक ही चन्द्रमा है श्रीर वह भी सकलंक है। यद्यपि अन्य प्रहोँ में से मंगलपर २, वृहस्पतिपर ६, शनिपर ६ ऋौर युरेनसपर ४ चन्द्रमा हैँ किन्तु पृथ्वीपर तो एक ही चन्द्रमा है। यदि मंगलपर दो चन्द्रमा निकलनेकी बात कही गई हो तो उसमें कोई चमत्कार न होता। किन्त चमत्कार यह है कि पृथ्वीपर एक साथ एकके बदले दो-दो चन्द्रमा निकल त्राए हैँ। वे चन्द्रमा भी ऐसे निराले कि उनपर कलंक नहीँ स्रोर एसे प्रतापी कि बादलको हटाकर निकले और निकलकर बादलोँसे आगे बढ़ श्राए। चित्र-विज्ञानके श्रनुसार इवेत या उजलेके पीछे जितनी अधिक कालिमा होगी उतना ही अधिक श्वेत या उजला रंग चमकेगा। श्रतः लतामंडपकी लताश्रोँको हटाकर ज्योँ ही राम श्रौर लच्मग्राने छोड़ा कि वे उनके पीछे गहरे नीले बादलके समान गहरे नीले रंगकी चादर बनकर ऐसी लटक गईँ कि आगे राम और लक्ष्मणका सुन्दर रूप श्रीर भी सुन्दर बनकर निखर श्राया। गोस्वामीजीके कहनका यही तात्पर्य है कि लताभवनसे निकलकर ज्योँ ही राम श्रीर लच्मण आगे खड़े हुए त्योँ ही वे लतामंडपकी लतात्रोँकी नीलिमा श्रीर गहन हरीतिमाके आगे और भी अधिक सन्दर लगने लगे।

ऐसी स्थितिमें केवल लक्ष्मण ही सुन्दर दिखा है देने चाहिएँ थे क्यों कि रामका साँवला रंग तो लताके रंगमें मिलकर छिप जाना चाहिए था। किन्तु गोस्वामीजीने यही चमत्कार दिखाया है कि दूर्वादल, नीलकमल और नवधनके समान स्थामल होनेपर भी उनके सांवले रंगमें इतना तेज था कि लताभवनकी लताओं के आगे खड़े होकर भी वे उससे भिन्न प्रकाशमान, दीप्तिमान प्रतीत हो रहे थे। प्रश्न यह है कि यदि वे इतने तेजस्वी थे तो तुलसीदासजीने उनकी उपमा सूर्यसे क्यों नहीं दी ? इसलिये कि सूर्यसे आँखें चौं धिया जाती हैं, वह देखनेमें सुखद नहीं होता। इसलिये रहीमने कहा है—

रहिमन राज सराहिए, सिस-सम सुखद ज होय। कहा बापुरो भानु है, तप्यौ तरैयनु खोय।।

स्वयं गोस्वामीजीने भी कहा है-

सन्त-उदय सन्नत सुखकारी l बिस्व सुखद जिमि इन्दु तमारी।।

राम तो, उस तमारि चन्द्रमाफे समान उदित हुए जो आँखोँ को भी अच्छे लगेँ और अन्धकार भी दूर कर दें। इस साँवले रंगका विचित्र चमत्कार है कि वह साँवला होता हुआ भी चन्द्रमाके समान सुखद और अन्धकार दूर करनेवाला है। यदि न विश्वास हो तो बिहारीका दोहा देखिए—

या श्रतुरागो चित्तकी, गति समुक्ते नहिँकोय। ज्योँ ज्योँ बृद्धे स्थामरंग, स्थीँ त्यीँ उज्ज्ञत होय।।

जिस श्याम रंगमें डूबनेवाला उज्जल हो जाता है वह रग स्वयं कितना उज्ज्वल होगा। उस साँवलेपनमें भी कुछ विचित्रगोरापन श्रोर जिल्लापन है। किन्तु उसे देख वही पाता है जो उसे हृदयकी श्राँखों से देखे। किर तो साँवलापन लुप्त हो जाता है श्रोर श्रखंड प्रकाश ही

प्रकाश रह जाता है, जिसका साद्वात् दर्शन सीताजीने श्रीर उस सखी किया था जो उनका साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई थी—

#### एक सखी सिय संग बिहाई। गई रही देखन फुलवाई॥

श्रीर जब वहाँसे लौटी तो सब सुध-बुध भूलकर, क्योँ कि उसे साज्ञात् परम ज्योतिके दुर्शन हो गए थे। इसीलिये गोस्वामीजीने उन्हेँ चन्द्र कहा है।

हमें जो चन्द्रमा दिखाई पड़ता है वह गोल है, उसमें कलंक है। उसके हाथ-पैर नहीं हैं। किन्तु गोस्वामीने जो दो चन्द्रमा लताभवनसे प्रकट कराए हैं उनकी यह भी विशेषता है कि बादल उनपर तभीतक छाए रह सकते हैं जबतक वे चाहें, और जब उनकी इच्छा प्रकट होनेकी हो तब वे भट अपने हाथसे बादल अलग करके प्रकट हो जायँ और बादल भी लताओं के समान दोनों और हट-बढ़कर पीछे पड़ जायँ।

श्राच्यात्मिक व्याख्या: राम साज्ञात् परात्पर ब्रह्म हैं। उन्हींकी मायासे यह सृष्टि उत्पन्न होती है, उसका पोषण होता है और लय होता है। यह माया जबतक जीवपर व्याप्त रहती है तबतक ब्रह्मका दर्शन नहीं होता। उस ब्रह्मका साज्ञात्कार तभी हो सकता है जब जीव स्वयं ज्ञान प्राप्त कर ले या तब हो सकता है जब स्वयं भगवान अपने इष्ट-पर कृपा कर द और स्वयं अज्ञानका, मोहका, मायाका आवरण हटाकर स्वयं प्रकट हो जायँ। सीताजी रामकी पराशक्ति हैं। मायास्वरूपिणी हैं। उस रामका रूप उन्हें सिखयोंने लताकी ओटसे दिखा दिया। देखते ही वे योगस्थ और तन्मय हो गई—

### लोचन-मग रामहिँ उर श्रानी। दीन्हेँ पत्तक कपाट सवानी॥

इसी एकात्मताके समय मायाका पट दूर हो गया। स्वयं ब्रह्म राम श्रपने भक्तके पास उन्हेँ स्वीकार करनेके लिये मायापट हटाकर प्रकट हो गए। जीव श्रीर ब्रह्मका मिलन हो गया। बिन्दुमें सिन्छ समान, यह श्रचरज कासो कही । हेरनिहार हेरान, रहिमन श्रापुहि श्रापुमें ।

[ बूँदमें समुद्र समा गया । हुँदनेवाला स्वयं श्रपनेमें बो गया।] तभी तो स्वयं पार्वेतीजीने उनका समर्थन किया—

मन जाहि शँच्यो मिलहि सो वर सहज सुन्दर साँवरो । श्रीर इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासजीने लताभवनसे इन दो चन्द्रमाश्रोँको उदय कराकर एक भव्य श्राध्यात्मिक सौन्दर्यका विलज्ञण हश्य उपस्थित कर दिया।

यह उपर्युक्त विशेष चमत्कार तथा व्याख्या मिलकर साहित्यिक समीन्ना या साहित्यिक व्याख्या कहलाती है।

### 90

## अलंकार, पिङ्गल तथा रस

#### कविताकी शोभा

शब्दमें अपरिमित और निःसीम शक्ति होती है। हमारे आचार्यों ने इस शक्ति धर्मनर ध्यान देकर इसके दो विभाग किए हैं — १. अभिधा, २. लच्च्छा। एक ईश्वर-प्रदन्त अथवा स्वामाविक है तो दूसरी मनुष्य-द्वारा औपचारिक रूपसे उद्भावित। एकसे हमारी कुछ कह लेने, कुछ सुन लेनेकी आकांचाकी पूर्ति होती है तो दूसरीसे हमारी सोन्द्य-वृक्तिकी तृप्ति। हम कह लेने और सुन लेने मात्रसे सन्तुष्ट नहीं होते। हम किसी विशेष हंगसे कहना भी चाहते हैं और सुनना भी। उद्देश्य वही हृदयकी सौन्द्य्यों मुखी वृक्तियों का संतोष है। पर इन दोनों शब्द-शक्तियों के साथ-साथ एक और मुकुमार वृत्ति चलती रहती है जो हमारे उद्देश्यको कुछ और सूच्मतासे प्रकट करती है। इसे व्यञ्जना शक्ति कहते हैं । व्यञ्जनाका सूच्म, सुकुमार संकेत कभी अभिधासे प्राप्त हो जाता है और कभी लच्च्छासे। कभी सीधी-सादी बातें हृदयपर मार्मिक प्रभाव डालनेमें समर्थ होती हैं और कभी वक्रतापूर्ण उक्तियाँ। इसीका सहारा लेकर मनुष्य-हृद्यने अनेक उक्तियाँ निकाली, निकालता रहता है और निकालता रहेगा।

#### **अलंकार**

इन्हीं में से कुछको रीतिकारों ने अलङ्कार कन लिया है पर इन गिने-गिनाए अलङ्कारों के वाहर भी चमत्कार सम्भव है और सहदय कवियों क वाणी में वह हमें स्थान-स्थानपर प्राप्त होता ही रहता है। इस आलंकारिक चमत्कारका आधार है वही लच्चणा या व्यञ्जना। रीति-प्रन्थों में वर्णित सभी अलंकारोंकी भित्ति ये शब्द-शक्तियाँ ही हैं। विद्ग्धतासे अपनी बात कहनेके लिये तथा अपने भावोंको चामत्कारिक रीतिसे व्यक्त करनेके लिये मनुष्य जिन सुकुमार साधनोंका आश्रय प्रदण करता है उन्हींको अलंकार कहते हैं। विद्ग्धतासे कही गई कोई भी बात अलंकार कहला सकती है। 'अलंकार' का शाब्दिक अर्थ है 'भूपण'। 'अलंकियतेऽनेन', जिस वस्तुसे शोभा बढ़ाई जाय उसीको अलंकार कहते हैं। अलकार गद्यमें भी हो सकता है और पद्यमें भी।

## अलंकार कैसे पढ़ाए जायँ ?

श्रलंकार पढ़ानेवाले अध्यापकका धर्म है कि वह विद्यार्थियों को श्रलंकारों के नाम, उनके भेदोपभेद और उनका परिभाषा कभी न रटावे। ऐसा करनेसे उसमें विद्यार्थीकी श्रक्ति हो जाती है। विद्यामन्दिरमें श्रक्तिका प्रवेश निषिद्ध है। किंवता पढ़ाते समय जहाँ प्रधान श्रलंकार श्रावें वहीं उनका परिचय कराकर बता दिया जाय कि इस श्रलंकारके प्रयोगसे भावके उद्दीपन या स्पष्टीकरणमे किंवने क्या सफतता पाई है। श्रलंकारका इतना ही ज्ञान विद्यार्थियों के लिये पर्याप्त है। हाँ, ऊँवी कलाश्रों में श्रलङ्कारों विस्तृत ज्ञान श्रवश्य श्रपेत्तत है क्यों कि श्रलङ्कारका पूर्ण ज्ञान प्राप्त किए विना काव्योंका बदुत-सा श्रंश सममा नहीं जा सकता।

### ् पिङ्गल

जिस प्रकार कविताका प्राण भाव है श्रीर श्रलङ्कार उसकी शोभा वढ़ानेवाली भूषा है, उसी प्रकार छन्द उसका शरीर है। जिस प्रकार शरीर श्रीर प्राण श्रन्योन्याश्रित हैं, उसी प्रकार छन्द श्रीर भाव भी। जिस प्रकार शरीर नष्ट हो जानेपर प्राण निकल जाता है श्रीर प्राण निकल जानेपर शरीर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार उपयुक्त छन्दभेँ ढले

बिना, भाव भी वाञ्छित प्रभाव उत्पन्न करनेमें असमर्थ हो जाते हैं तथा सुन्दर भावके अभावमें छन्द शिथिल पड़ जाता है। तात्पर्य यह है कि काञ्य-कलामें छन्दका भी प्रमुख स्थान है और कविता पढ़ाते समय उसकी शिचा भी अवश्य देनी चाहिए। परन्तु हमारे यहाँ इन दिनों जैसे अन्य विषयोंकी शिचामें शीघता और असावधानीसे काम चलता कर दिया जाता है वैसे ही छन्दकी शिचामें भी।

### पिक्रलकी शिचाका उद्देश्य

हमारे अध्यापक छादका नाम श्रौर उसका लन्ना बताकर ही अपने पिङ्गल-शिच्चएके कर्नाञ्चकी इतिश्री श्रीर अपनी विद्वताकी पराकाष्टा मानने लगते हैं। पर विद्यार्थीको छन्दका नाम ऋौर उसके लच्चण जानकर ही न तो सन्तोष होता और न छन्दोँकी श्रोर उसकी रुचि ही बढ़ती। वह उसे केवल रटनेकी वस्त सममकर उससे भड़कने लगता है. छन्दौँका श्रध्ययन उसे भार-स्वरूप ज्ञात होने लगता है। पर यदि विद्यार्थीको सहृद्यतापूर्वक छन्दोँकी विशेपताएँ बतलाई जायँ तो वह स्वतः छन्दःशास्त्रका अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करके उन छन्दों में रचना भी करने लगेगा। छन्दःशास्त्र पढ़ानेका उद्देश्य ही यह है कि छात्र केवल छन्दकी पहचान मात्र ही न कर सकेँ वरन् स्वयं उस छन्दमें रचना भी कर सकें। इसिलये जब अध्यापक एक छन्दके रूपका परिचय दे तो छात्रों से उस छन्दमें रचना भी करावे श्रीर यह भी बतलावे कि किस छन्दका प्रयोग किस भावकी अभिव्यक्तिके लिये उपयुक्त है. क्योँ कि छन्दों का स्वरूप तथा उनके लच्चण बतलानेके साथ-साथ पिङ्गल हमें यह भी बतलाता है कि किस प्रकारके भावकी श्रमिव्यक्ति किस छन्दमें श्रधिक प्रभावोत्पादिनी होती है।

### गगोँका स्वरूप और प्रभाव

पिङ्गलमें जहाँ गर्योंकी गिनती गिनाई गई है वहीँ यर प्रत्येक गएका स्वरूप श्रीर उसका प्रभाव भी स्पष्ट कर दिया गया है। जैले—

मो भूमि: श्रियमातनोति यज्ञलं वृद्धिर्रवाग्निम्हं तिं। सो वायु: परदेश-दूरगमनं तम्योम शून्यं फज्जम्॥ ज: सूर्यों रुजमाददाति विपुलं भेन्दुर्यशो निर्मलम्। नो नाकश्च सुखप्रदः फलमिदं प्राहुर्गयानां बुधाः॥

[ मगणका देवता भूमि और फल लक्ष्मी-लाभ, यगणका देवता जल और फल कुल-वृद्धि तथा प्रारब्धोद्य, रगणका देवता अप्रि और फल मृत्यु, सगणका देवता वायु और फल विदेशगमन, तगणका देवता आकाश और फल निष्फलता, जगणका देवता सूर्य्य और फल अत्यन्त रोग, भगणका देवता चन्द्र और फल कीर्त्ति-लाभ तथा नगणका देवता स्वर्ग और फल मुख हैं।]

इस फलको सम्भवतः कुछ लोग अन्ध-विश्वास सममते हैं। किन्तु मण्के देवताकी कल्पनासे ही छन्दका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। भगणा को ही लीजिए। भगणके तीनों वर्ण गुरु होते हैं। उनका स्वरूप भगतारा' (SSS) स्थिरताका द्योतक है। 'मातारा मातारा' का उचारण करनेसे ही एक प्रकारकी गम्भीरता और स्थिरताका अनुभव होता है। अतः इससे यही प्रभाव भी उत्पन्न होता है। पृथ्वीका प्रधान गुण चमा है। अतः पिङ्गल मुनिने इस मगणके देवताका नाम पृथ्वी रक्खा क्यों कि इससे गुरुत्व और चमाका भाव प्रकट होता है। पृथ्वी वसुन्धरा है इसलिये इसका फल भी लद्दमी-लाभ या धन-प्राप्ति ही है। यगण (ISS) का देवता जल कहा गया है क्यों कि इस गणका उचारण करनेसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे तरंगे उठ-उठकर गिर रही हों। 'यमाता यमाता' दो-चार बार कहनेसे ही इसका अनुभव हो सकता है। यदि विद्यार्थियों को इन विशेषताओं का परिचय प्राप्त हो जाय तो उनकी वृत्ति अपने आप छन्दःशास्त्रके अध्ययनकी और उन्मुख हो जाय।

### भावके अनुकूल छन्द

भाव-विशेषके अनुकूल छन्दोँका परिचय कराते हुए विद्यार्थियाको यह

वतलाना चाहिए कि कवित्त और घनाचरी छन्दोँ में वीर रसकी कविता खिलती है, शृंगार और करुण रसकी कविताके लिये सवैया उपयुक्त छन्द है, रौंद्र, भयानक और अद्भुत रसके लिये छप्पय सबसे अधिक उपयुक्त है। हमारे पुराने कवि इस बातका बहुत ध्यान रखते थे। संस्कृतका वैतालीय छन्द करुण रसकी अभिन्यक्तिके लिये परम उपयुक्त माना गया है। इसीलिये महाकिव कालिदासने विलापके प्रसंगोँ में सदा इसीका प्रयोग किया है। रघुवंशमें इन्दुमतीकी मृत्युपर अजका तथा छमारसम्भवमें कामदेवके भस्म होनेपर रितका विलाप इसी छन्दमें है। कान्यमें रस-सिद्धिके लिये केवल शब्द-योजना ही पर्याप्त नहीं है, उसके लिये छन्दोयोजना भी उतनी ही अपेचित है। महाकिव चेमेन्द्रने अपने सुवृत्त-तिलकमें कहा है कि—'कान्यमें रस तथा वर्णनीय वस्तुके अनुसार छन्दोयोजना ठीक सममकर छन्दोंका विनियोग करना चाहिए।' उस अन्यमें छन्दो-योजनाके नियम लिखते हुए वे कहते हैं—

"सर्मका आरम्भ करने, कथाके विस्तारका वर्णन करने, उपदेश देने और कोई समाचार या वृत्तान्त कहनेके लिये अनुष्टुप्का प्रयोग ठीक होता है। शृंगार, शृगारके आलम्बन और श्रेष्ठ नायिकाके रूप-वर्णन, वसन्त आदि शृंगारके उदीपन तथा उससे सम्बद्ध भावों और अनुभावों के वर्णनके लिये उपजाति छन्दका प्रयोग उचित होता है। विभाव (आलम्बन और उदीपन), चन्द्रोद्ध आदि सुन्दर दृश्य, राजनीति तथा धर्म नीतिका वर्णन वंशस्थ छन्द्रमें करना चाहिए। वीर और रौद्रका जहाँ मेल हो वहाँ वसन्ततिलका छन्द अच्छा लगता है। गतिशील चालवाली मालिनीमें सर्गका अन्त करना चाहिए। विशेष-विवेचन तथा विभाजन आदिके प्रसगरें शिखरिणीका तथा उद्दारता, सुन्दरता तथा औचित्य आदिके विचारमें हरिणी छन्दका प्रयोग सुशोभन होता है। आन्तेप, कोध, धिकार, वर्षा, विदेश-गमन तथा दुर्घटना आदिके वर्णनमें मन्दाकान्ता छन्द शोभा देता है। वीरता तथा राजाअभेंकी स्तुतिके वर्णनमें शार्दूल-विक्रीडितका और वेगसे बहनेवाले

पवन या निद्योँ के वर्णनमें स्नम्धराका प्रयोग ही समीचीन होता है। मुक्तक सूक्तियों के लिये दोधक, तोटक, और नर्कुट छन्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। रोष रसों में तथा अन्य नीरस विषयों में छन्दके प्रयोगका कोई नियम नहीं है।"

महाकवि कालिद।सने श्रपने काट्योँ में रसोँ, भावोँ तथा वर्णनोँ के लिये निम्नलिखित छन्दोँका प्रयोग किया है—

छुन्द् विषय, भाव या रस

२. उपजाति : वंशवर्णन, तपस्या तथा नायक-नायिकाका सौन्दर्य ।

२. अनुष्टुप् : लम्बी कथाको संचिप्त करने तथा उपदेश देनेमेँ।

३. वंशस्थ : वीरताके प्रकरणमें ; चाहे युद्ध हो या युद्धकी तैयारी हो रही हो ।

वैतालीय : करुण रसमेँ।
 द्रुतविलंबित : समृद्धिके वर्णनमेँ।

६. रथोद्धता : जिस कर्मका परिणाम खेदके रूपमेँ हो, चाहे वह खेद रति-जनित हो, दुष्कर्म-जनित हो या पश्चात्ताप-जनित हो। अतएव कामकीडा, आखेट

श्रादिका वर्णन इसी छन्दमें है।

७. मन्दाक्रान्ता : प्रवास, विपत्ति तथा वर्षाके वर्णनमें।

मालिनी : सफलताके साथ पूर्ण होनेवाले सर्गके अन्तमे।

१. प्रहिष्णी : हर्षके साथ पूर्ण होनेवाले सर्गके अन्तमें। यदि मध्यमें भी कहीं इसका प्रयोग है तो वहाँ भी दुःखकी धारामें हर्ष या हर्षकी धारामें हर्षातिरेक

ही वर्णित है।

१०. हरिग्णी : नायकके अध्युत्थान या सौभाग्यका वृग्णन हो।

११. वसंतितिलका: कार्यकी सफलतापर, जहाँ ऋतु-वर्णनं में पुरुषों की सफलता तभी सिद्ध हो सकी है जब उसका उपभोक्ता उन वस्तुत्रों का उपभोग कर रहा हो।

इसी प्रकार सफलता, प्रस्थान या प्राप्तिके वर्षनमें अन्वर्थनाम पुष्पितामा, निराशांके साथ निवृत्तिमें त्रोटक, कृतकृत्यतामें शालिनी, वृथा वीरता-प्रदर्शनमें श्रोपच्छन्दसिक, क्रीडा (काम-क्रीडा या अन्य क्रीडा) के वर्णनमें रथोद्धता, संयोगसे स्वयंप्राप्त विपत्ति या सम्पत्तिमें स्वागता, घवराहटमें मत्तमयूर, प्रपञ्जोंका परित्याग करनेमें नाराच तथा वीरता श्रादिके वर्णनमें शादूल-विक्रीडितका प्रयोग किया गया है।

हिन्दीके वर्त्तमान कवियोँ में पंडित श्रयोध्यासिंहजी उपाध्याय 'हिरिग्रोध'ने ही इस श्रोर विशेष ध्यान दिया श्रोर श्रपने 'प्रियप्रवास'की रचनामें उन्हों ने भावानुकृत छन्दों की योजना की। उन्हों ने 'दिवसका श्रवसान' दिखाते हुए द्रुत-विलम्बित छन्दका प्रयोग किया जिसकी प्रत्येक पंक्तिकी गति मात्रसे प्रतीत होता है मानो दिन धीरे-धीरे द्रुव रहा है। देखिए—

दिवसका श्रवसान समीप था। गगन था कुछ जोहित हो चला। तरुशिखापर थी श्रव राजती। कमिळेनी-कुख-वल्खमकी प्रभा।

शब्दोंकी ध्वितसे रसानुभूति करानेका उद्योग वीरगाथाश्रोंमें तो वराबर होता रहा परन्तु छन्दकी गितसे भाव या रसका परिचय देनेका द्यास बहुत कम हुआ है क्योंकि षहुतसे किवयोंकी संभवतः यही धारणा है कि किसी भी छन्दमें किसी प्रकारकी रचना करनेसे किवता बन जायगी। अतः अध्यापकको किवता पढ़ानेके साथ ही छन्दकी गितका परिचय देकर बतलाते चलना चाहिए कि अमुक छन्द अमुक स्थानपर काञ्य-रसकी अनुभूतिमें बाधक है या साधक। केवल मात्रिक या विश्विक बताकर अथवा छन्दका लच्चणमात्र बताकर ही कर्त्तञ्चकी इतिश्री नहीं समम लेनी चाहिए।

### रसकी शिचा

प्रायः विद्यार्थियोँ से यह ऋसंगत प्रश्न पूछा जाता है कि 'असुक्

पद्यमें कौनसा रस है ?' पद्यरे कभी कोई रस नहीं होता। रस तो होता है दर्शक या श्रोता पुरुष तथा स्त्रीके हृदयमें । पद्यमें तो किसी विशेष रसकी उत्पत्तिकी कथा या उसकी परिस्थितिका वर्णन मात्र होता है। अतः ऐसे प्रश्न नहीं पृछे जाने चाहिएँ जो स्वतः भ्रमात्मक हों।

भारतीय काव्यशास्त्रके आचार्यों ने काव्यानन्दको परमानन्दका सहोदर माना है और उस आनन्दका आधार है रस। नाटकके दर्शक या पाठकके हृदयमें यह रस कैसे तथा कब उत्पन्न होता है इसका श्रात्यन्त सूच्म विवेचन करते हुए त्राचायर्थें ने नायक तथा नायिकात्रों के भेदोंका ऋत्यन्त विशद विश्लेषण किया है। परिणाम यह हुआ कि हिन्दीके रीतिकालके कवियोँ ने अधिकतर रचनाएँ किसी विशेष नायक या नायिकाकी किसी विशेष अवस्थाको लच्य करके की हैं। हाइ स्कूलके विद्यार्थींसे ऐसी कविताएँ दूर रखनी चाहिएँ। वीरताका भाव जगानेवाली, श्रारचर्यमें डालनेवाली तथा हँसी उत्पन्न करनेवाली कविताओं में कविने किस रसकी अवतारणा करनेकी सामगी प्रस्तुत की है इसका स्पष्ट परिचय देना चाहिए अर्थात् उसके स्थायी भाव, विभाव ( आलम्बन-उदीपन ), अनुभाव तथा संचारी भावका ज्ञान करा देना चाहिए । किन्तु श्रालम्बन क्या होता है ? श्रनुभावके क्या लक्त्रण हैं ? यह सब बतानेकी कोई त्रावश्यकता नहीं है। ऊँची कत्तात्रों में जहाँ रसका सांगोपांग श्रध्ययन श्रमीष्ट हो वहाँ विस्तारके साथ विशिष्ट रसका परिवाध देनेवाली कविताकी व्याख्या कराई जा सकती है।

# काव्यमे रुचि उत्पन्न करनेके अन्य साधन

#### कविता-पाठके उत्सव

कि विताकी परिभाषा बतलाते हुए यह कहा जा जुका है कि लिलत कला होनेके कारण किवता हमारा मनोरखन करनेके साथ-साथ हमारे मनोभावोँका परिष्कार भी करती है। वास्तिवक शिज्ञाका उद्देश्य भी सचमुच यही है। केवल लिखना-पढ़ना सिखा देनेसे ही शिज्ञाका महान् उद्देश्य पूरा नहीँ होता। उस,शिज्ञासे क्या लाभ जो हमारी उदान्त गृत्तियोँको उत्तेजन और प्रोत्साहन न दे सके, जिससे मानवकी मानवता सजग न हो, आदमीमें आदमीयत न आवे। परिश्रम करनेपर तो कुत्ते और तोते भी पढ़ना सीख लेते हैं पर--

श्रादमीयत श्रीर शे है, इस्म है कुछ श्रीर चीज़। बाब तोतेको पढ़ाया फिर भी हैवाँ ही रहा॥ संस्कृतके भी एक कविने कहा है—

> शास्त्राज्यधीत्यापि भवन्ति मूर्साः । यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् ॥

[शास्त्र पढ़कर भी लोग मूर्ख रह जाते हैं। वास्तविक विद्वान् वही है जो शास्त्रका व्यवहार भी कर सके।]

शिचाका महान् उद्देश्य मनुष्यको मनुष्य बनाना भी है। यही कविताका भी उद्देश्य है।

#### काञ्यका प्रभाव

सुन्दर किनताका पारायण मनको प्रसन्न कर देता है। श्रवसरके श्रनुकूल किनताका उद्धरण जादूका काम करता पाया गया है। काव्य-रसमें ही यह शक्ति होती है कि बड़े-बड़े पाषाण-हृदयों को भी वह ज्ञण भरमें गला दे। दुर्धर्ष ईरानी दस्यु नादिरशाह जिस समय दिल्लीमें रक्तकी होली खेल रहा था उस समय किनता ही उसे उस भयंकर कुकृत्यसे विरत कर सकी थी। सुहम्मद्शाह रँगीलेके वज्रीरने उस पत्थरको एक शैर सुनाकर पानी कर दिया—

कसे न माँद कि दीगर बतेग़े नाज़ कुशी। मगर कि ज़िन्दा कुनी ख़ल्करा व बाज़ कुशी॥

[ तेरी चितवनकी तलवारसे कोई श्रव जीता नहीँ वच रह गया है इसलिये श्रव तू इन मृतकोँको फिरसे जिला-जिलाकर मारने लग। ]

वृन्द और रहीमकी पद्यात्मक सूक्तियोँ में जीवनके गम्भीर तत्त्व, मार्मिक अनुभूतियाँ आकंठ भरी पड़ी हैं। उनका अवसरोचित प्रयोग लोगोँकी दृष्टिमें प्रयोक्ताको कुछ ऊँचा उठा देता है। दृष्टान्त रूपसे उद्धृत होकर निरर्थकसे निरर्थक वक्तव्यको भी उपयुक्त पद्य सशक्त कर देते हैं। शिचित और अंशिचित दोनोंपर उनका समान प्रभाव पड़ता है। कविताका आश्रय लिए विना सभाचातुर्व्य आ ही नहीं सकता। व्यावहारिक जीवनमें भी प्रत्युपन्न-मितत्वका स्थान बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। कविताका अध्ययन और अभ्यास इस चेत्रमें विशेष सहायता करता है। अशिचित लोग भी कविता, पद्य, सूक्ति, दृष्टान्त आदि रहकर समाजमें अच्छा सम्मानपूर्ण स्थान बना लेते हैं। उनके द्वारा लोगोंका मनोरखन होता है और लोगों-द्वारा उनका अनुरंजन। इसलिये विद्याथियोँको कविता पर्याप्त मात्रामें कण्ठस्थ करा देनी चाहिए।

### कवितामेँ रुचि उत्पन्न करनेके साधन

कवितामें रुचि उत्पन्न करने श्रीर श्रभ्यास करानेके श्रनेक साधन

हैं जिनमें से निम्मलिखितका विवेचन यहाँ किया जा रहा है—

कवितापाठ, अन्त्यात्तरी - प्रतियोगिता, सुभाषित - प्रतियोगिता, समस्यापृत्तिं, कवि-सम्मेलन, कवि-समाइर, कवि-द्रवार, काव्य-गोष्ठी, कवि-जयन्ती तथा काव्य-गान।

#### कविता-पाठ

काव्यमें रुचि उत्पन्न करनेका सर्वश्रेष्ठ सुन्दर साधन सस्वर कविता-पाठ है। इससे पढ़ने श्रीर सुननेवाले दोने का मन प्रफुल्लित होता है, उतने समयके लिये किसी प्रकारकी चिन्ता पास नहीं पाटकती। प्राचीन समयसे लेकर कुछ दिन पहले-तक कवि-समाजमें पढ़त स्त्रीर गढ़त दो प्रकारके कविता-पाठकी प्रथाएँ प्रचलित थीँ। पढ़ंतमेँ कविगण प्राचीन कवियोंकी कविताओं का भावपूर्ण पाठ किया करते और गढ़तमें स्वरचित कवितात्रोंका। पढ़ंत काव्य-पाठमें जब किसी रस-विशेषकी कविता चलने लगती थी तब उसकी धारा शीघ्र नहीं टूटती थी। सहृदय समाज उसमेँ डुबिकयाँ लगाता श्रीर तृप्त होता चलता था। भारतेन्द्र हरिस्टन्डके समकालीन गोपालमन्दिरके अध्यत्त गोस्वानी जीवनलालजी महाराज महीनेमें प्रायः दो बार ऐसे समाजेाँका आयोजन किया करते थे, जिनमें भरतपुर-नरेश-जैसे सम्भ्रान्त पुरुष श्रीर लिइराम तथा बेनी-जैसे प्रौढ कवि भी सम्मिलित हुआ करते थे। परन्तु आधुनिक कविसम्मेलनाँ ने कई अच्छी बातें के साथ-साथ पढ़ंत प्रथाका भी बहिष्कार कर दिया है। उसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि बाता तलसीदासके अनुसार-

निज कवित्त केही जाग न नीका। सरस होय श्रथवा श्रवि फीका।।
सभी तुकड़ रोकर, गाकर, नाचकर चटक-मटककर अपनी ही तुक-विन्दियोंकी पताका उड़ानेमें व्यस्त रहते हैं यहाँतक कि कुछ किंव तो अपने साथ एक मंडली लेकर चलते हैं जो उनकी कविताके प्रत्येक पद्पर वाहवाहका कोलाहल करके आकाश सिरपर उठा लेता है। खतः स्वरचित कविता पढ़नेवालाँके साथ-साथ पुराने तथा नये सत्कवियाँके कविता-पाठका भी आयोजन कराया जाय तो कवि-सम्मेलनोँका भी महत्त्व बढ़े और प्राचीन साहित्यका उद्धार होनेके साथ-साथ लोकरुचि भी परिमार्जित हो।

#### अन्त्याक्षरी

पढ़ंत-प्रथा उठ जानेपर भी वह प्रणाली पाठशालाओं में अन्त्याचरीके रूपमें चलाई जा रही है। बालकों में स्पर्छाकी मात्र बहुत होती है। उनकी इस वृत्तिले लाभ उठाकर अन्त्याचरी-विधान-द्वारा उन्हें किवताएँ कंठस्थ करानेका सदुद्योग हो रहा है। इसमें वालकों के दो दल बना लिए जाते हैं। एक दलका सदस्य किसी किवताका पाठ करता है। पाठ समाप्त होनेपर दूसरे दलका कोई सदस्य ऐसी किवता पढ़ता है जिसका प्रथम अचर पूर्वपठित किवताका अन्तिम अचर होता है। यिद एक दलके छात्रने यह दोहा पढ़ा-

करत करत श्रभ्यासके, जड़मित होत सुजान। रसरी श्रादत जाततें, सिजपर होत निसान।

तो दूसरा दल 'न' से प्रारंभ करके पड़ेगा— नहिँ पराग नहिँ मधुर मधु, नहिँ विकास इहि काल । श्रती कली ही तें विंध्यी, श्रागे कीन हवाल ॥

इस प्रकार उभय दलके लोग बराबर किवता पढ़ते चलते हैं। जब एक दल उस विशिष्ट अत्तरसे प्रारम्भ होनेवाली किवता सुननेमें असमर्थ हो जाता है तब दूसरे दलवाले उसी अत्तरसे प्रारम्भ होनेवाली किवता सुनानेवाली किवता सुनाकर विजयश्री छूट ले जाते हैं। कभी-कभी कहीं लोग चुन-चुन-कर एक ही अत्तरपर सब किवताएँ लाकर समाप्त करते हैं। यह कपट रोकनेकें लिये अन्त्यात्तरी-प्रतियोगिताके कुछ विशेष नियम भी बन गए हैं। ह, ए आदि अत्तरों के लिये छूट दे दी जाती है क्यों कि इनसे प्रारम्भ होनेवाले छन्द बदुत कम हैं। इसी प्रकार वालकों के चरित्र-निर्माणकी

हृष्टिसे अधिक शृङ्कार-रसात्मक कविताओं का भी निषेध कर दिया जाता है। साथ ही दोहे, सोरठे जैसे छोटे छन्दों के पाठकी भी, आज्ञा नहीं दी जाती क्यों कि कभी-कभी प्रतिभा-संपन्न बालक तुरन्त भी दोहा या सोरठा बनाकर खड़ा कर लेते हैं। यदि किसी छन्द विशेषपर रुकावट न डालकर केवल कोरे नीरस पद्यों पर रुकावट डाली जाय तो विद्यार्थियों का अधिक लाभ हो सकता है। फिर भी अन्त्यान्तरी-प्रतियोगिताके कारण एक दूसरेपर विजय पानेकी कामनासे विद्यार्थी अनायास ही कविताएँ कण्ठाम करनेमें उत्साह प्रकट करते हैं। यदि विद्यार्थियों को कविताके चुनावमें अध्यापक आदेश और सहायत तो विद्यार्थियों का अवश्य ही निःसीम उपकार हो।

### 🕆 सुभाषित-प्रतियोगिता

अन्त्याचरी-प्रतियोगिताके उपर्युक्त दोधाँसे उद्यक्त अब लोग सुमापित-प्रतियोगिता कराने लगे हैं। यह प्रथा अत्यन्त प्रशंसनीय है। इसमें विभिन्न विद्यालयाँ या कद्याओं के दो-दो या चार-चारके दल आते हैं और सब बारी-बारीसे किसी किवकी सुन्दर रचना अत्यन्त सुस्वरताके साथ भावपूर्ण लयमें सुनाते चलते हैं। निर्धारित समयके भीतर जिस दलकी किवताएँ सर्वमधुर तथा सर्वश्रेष्ठ सममी जाती हैं वही विजयी घोषित किया जाता है। इस पद्धतिमें भी यह दोष बढ़ता चला जा रहा है कि छात्रगण भाव-लययुक्त काव्य-पाठ करनेके बदले राग-तालयुक्त काव्य-गान करने लगते हैं। इस परिपाटीको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए क्यों कि इसमें समय भी अधिक लगता है और संगीतके प्रभावसे काव्यका सौन्दर्य परखनेमें भी कठिनाई उपस्थित हो जाती है। निर्णायक लोग सुपाठकके बदले सुगायक छात्रोंको पुरस्कार दे हालते हैं।

### समस्यापूर्त्ति

प्राचीन कालमें समस्यापृत्ति ही कवि-प्रतिभाकी कसौटी मानी जाती

रही है। काञ्याङ्गोँ का सम्यक् अध्ययन कर लेनेके परचात् जब कविगए राज-सभाओं और धनी-सानियों के द्वार खटखटाते थे तब उनके स्वागतके लिये कुछ अनगढ़ समस्याएँ पहलेसे तैयार रख ली जाती थीँ। यदि कविने उसकी सद्यः सुन्दर पूर्ति कर दी तब तो पूछना ही क्या है! कविजीके पो बाहर हो जाते थे। जबतक आश्रय-दाता जीवित रहा और कंविजीसे उसकी पटरी बैठती रही तबतक उसे किसी अकारकी आर्थिक चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी। किन्तु यदि कविजी समस्यापूर्तिमें असपल रहें तो उन्हें तुरन्त नारियल-सुपारी धमाकर धता बता दिया जाता था। संस्कृत कालकी यह प्रथा हिन्दीमें भी बहुत दिनोंतक चलती रही। अब भी कहीं कि विसम्मेलनों में ऐसी समस्याएँ दी जाती हैं। भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्रके कुछ समय पीछेतक हिन्दी-साहित्य-जगत्में समस्यापृत्तियोंकी बड़ी धूम थी। कविवर लिखरामकी तो यहाँतक घोषणा थी कि—

# कहैं कवि बिछ्राम दीबिए समस्या मोहिँ, कवम रुकै तौ कर कवम कराहए॥

परन्तु मानी कवियोँ ने एक स्वरसे मुक्त प्रतिभाके लिये समस्यापूर्तिको वन्धन-स्वरूप घोषित करके उसका सर्वथा विहुक्कार किया। उस बिह्च्कारके श्रोचित्यको कुछ श्रंशतक मानते हुए हम लाटानुप्रासमेँ कहना चाहते हैं कि 'यदि प्रतिभा है तो समस्यापूर्ति क्या, यदि प्रतिभा नहीँ तो समस्यापूर्ति क्या।' अर्थात् वास्तिवक प्रतिभाके लिये कहीँ कोई बन्धन नहीँ है। प्रतिभाशाली कवि सुन्दरसे-सुन्दर रचनाके साथ सरस समस्यापूर्त्ति भी कर सकता है। किन्तु समस्यापूर्त्ति कवियोँ के लिये नहीँ साधारणतया काञ्याभ्यासियोँ के लिये ही है श्रीर इस दृष्टिसे यदि विद्यार्थिको पहेली न बुमवाकर समस्यापूर्तिका थोड़ा-बहुत श्रभ्यास कराया जाय तो कविताके प्रति उनका प्रेम भी बढ़ेगा श्रीर उनमें से दो-चार किसी दिन वास्तिवक कवि भी हो सकेँगे।

इस समस्यापृतिके लिये प्राचीनकालमें वास्तवमें समस्या ही दी

जाती थी, जिसमें किवको कुछ बुद्धि लड़ानी पड़ती थी। राजा भोजने एक दिन अपनी सभाके पंडितों को यह समस्या दी—

'हुतार्शनश्चन्दनपङ्कशोततः।'

[ अप्रि भी चन्दनके चोवंके समान ठंढी हो गई। ] यह बात असम्भव हे कि क्यों कि यह अप्रिके गुण, धर्म और स्वभावसे विपरीत है कि वह चन्दनके समान शीतल हो जाय। अतः इसे सिद्ध करना वास्तवमें समस्या थी। महांकवि कालिदासने इस समस्याकी पूर्ति करते हुए कहा—

सुतं पतन्तं प्रसमीच्य पात्रके न बाधयामास सुतं पतित्रता।

पतित्रवा-शाप-भयेन पीडितो

हुताशनश्चन्दन - पङ्क - शोतताः॥

[ कोई पतिव्रता अपने पतिकी सेवामें लगी हुई थी कि इतनेमें उसका पुत्र आगमें गिर पड़ा। यह देखकर भी उसने पुत्रको रोका नहीं, क्यों कि पतिव्रताके शापके भयसे अग्नि स्वयं चन्द्रके समान शीतल हो गई।]

श्राजकल लोग कहनेको तो समस्या देते हैं पर वह होता है पदान्त या तुकान्त मात्र जैसे—जावैगो, लहराता है, सो रहा है। कभी-कभी श्रान्तिम पद भी दे देते हैं—

> फागुनमेँ खाखपै गुलाल बरसतु है। या

स्वागत है श्राज ऋतुराज सुखदायीका ॥
किन्तु समस्यापूर्त्तिके लिये इस प्रकारकी समस्या देनी चाहिए—
पावस-सिँगारमेँ श्रॅगार बरसतु हैं।

या

सुमने का अन्तकर वसन्त सज आया है।

ऐसी समस्यात्रों से कल्पना-शक्ति, त्राभित्र्यञ्जना-शक्ति और उक्ति-कौरालके चमत्कारका अभ्यास बढ़ता है।

#### कवि-सम्मेलन

हमारे यहाँ श्राजकल किव-सम्मेलनों का प्रचलित रूप उर्दू मुशायरों के श्राजकरणपर चला। मध्यकालमें दो किवयों को मिड़ाकर उनका चमत्कार देखनेकी प्रथा बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार श्राजकल पंडितों में शास्त्रार्थ होता है उसी प्रकार राज-समाश्रों में किवगण किवता-पाठके साथ-साथ किवता, रस, श्रालंकार श्रादिके सिद्धान्तों पर वाद-विवाद या ंडन-भंडन भी किया करते थे। पर किव-सम्मेलनों का वर्तमान रूप उस समय कदापि न था। वर्तमान किव-सम्मेलनों में ——

#### खटियाकां टूटा बाध है। मेरा क्या अपराध है!

–जैसी तुकवन्दियाँ से लेकर वास्तविक कवितास्रोँ तक अन्धेर-नगरीवाले भावसे सुननेको भिलती हैं। तीन-चार घण्टे समय रहता है श्रीर तीस-चालीस पढ़नेवाले। परिणाम यह होता है कि सफलता काव्यकालसे हटकर गलेबाजीमें आ बैठती है। प्रत्येक कविके पत्तपाती व्यर्थ ही आकाश सिर्पर उठाने लगते हैं और ऐसा कोलाहल होता है कि कविता-सुन्दरी सभा छोड़कर भाग खड़ा होती है। इनमेँसे अधिकांश किनताओं का तो भाव भी अत्यन्त अस्पष्ट होता है और जब किनगए एक-एक पंक्तिपर रहस्यवादी भाषामें ब्रह्म उतारने लगते हैं तब उसका चास्तविक अर्थ स्वयं उन्हीँकी समम्ममें नहीँ आता। श्रोता वेचारे कविता तो पत्थर सममते हैं, हाँ, गलेबाजीपर मुग्ध होकर बीच-बीचमें वाह-वाह अवश्य कर दिया करते हैं। कुछ कविताएँ इतनी विचित्र होती हैं कि श्रोता यही विचार करने लगता है कि यह गद्य है या पद्य। वर्त्तमान कवि-सम्मेलनों में कभी कभी ऐसी निर्वसन कविताएँ भी सुननेमें आती हैं जिन्हें सुनकर स्त्रियों के कर्णमूल श्रीर विचारशील पुरुषोंकी श्रांखें लाल हो जाती हैं, पर यह साहस किसीका नहीं होता कि कविजीके गाल लाल कर दें। हिन्दीके ये वाममार्गी कवि नायिका-भेदवाले कवियों के भी कान काटने लगते हैं। इन्हीं कवियाँकी श्रेणीमें वे भी आते हैं जो किसी

राजनीतिक दलके भाट बनकर प्रमितशील, प्रयोगवादी आदि विचित्र नाम धारण करके अपनी डफली अपनी राग अलापकर अपने दलका अचार करते हैं। बहुतसे किव भाषा-दोष, छन्द-दोष, अलङ्कार-दोष और रस-दोषसे भरी हुई नीरस तथा लम्बी-लम्बी रचनाएँ ला-लाकर किव-सम्मेलनोँ में सुनाने लगते हैं और जब श्रोतागण उनकी भूर्खतापर ताली पीटते हैं तो वे सममते हैं कि हमारी प्रशंसा हो रही है। इन सबको विद्यालयके किव-सम्मेलनसे सदा दूर ही रखना चाहिए।

विद्यालयके कवि-सम्मेलनमें केवल उत्कृष्ट कवियोंको ही निमंत्रित करके उनके कविता-पाठका श्रायोजन कराना चाहिए। विद्यार्थी-कवियोंको भी उनके समज्ञ श्रपनी रचना सुनानेकी श्रवसर श्रवश्य देना चाहिए जिससे कवितामें उनका प्रेम वहे श्रीर उनके काव्यका उचित संस्कार हो सके। किन्तु उनकी रचना शुद्ध करके केवल उन्हीँ छात्र कियोंको किन्सम्मेलनमें पढ़ने भेजा जाय जो सुस्वरताके साथ कविता पढ़ सकें।

#### कवि-समादर

कवि-सम्मेलनकी अपेन्ना किसी विशिष्ट कविको निमन्त्रित करके जी भरकर घंटे-डेढ़-घंटे उसीकी श्रेष्ठ रचनाओँका श्रवण और आस्वादन करना कहीँ अधिक श्रेयस्कर है।

## सुकवि-आवाहन (कवि-दरवार)

काव्यमेँ रुचि उत्पन्न करनेके लिये किन-त्रावाहन श्रर्थात् चुने हुए किवयाँ के जुने हुए पद एकत्र करके उत-उत किवयाँ की वेष-भूषासे अलंकृत सुकण्ठ बालकोँ से वे रचनाएँ पढ़वाना भी अच्छा साधन है। नाट्य-समन्वित होनेके कारणा उसका अच्छा और स्थायी प्रभाव पड़ता है। ऐसे किव-द्रवारके अवसरपर किवको मंचपर प्रवेश करानेसे पूर्व नेपथ्यसे उसका और उसके काव्यका भी सरस परिचय दे देना चाहिए। इससे काव्यातन्द प्राप्त करनेमें भी सुविधा होती है और किवका भी भरिचय प्राप्त हो जाता है।

### काव्य-गोष्ठी

कमी-कभी ऐसी गोष्ठियोँका भी आयोजन करना चाहिए जिगमें किसी एक या अनेक कवियोँके गुणोँपर विचार-विमर्श हो और कई छात्र अपने अपने प्रिय कवियोँकी रचमाओंका पाठ और सौन्दर्य वर्णन करें। किन्तु इस काव्य-गोष्टीमें यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि कोई भी छात्र किसी दूसरे कविकी न निन्दा करे, न तुलना करे क्योँ कि इस तुलना और निन्दासे लाभकी अपेना हानि अधिक दो जाती है।

#### कवि-जयन्ती

काञ्य-रुचिको शुद्ध सात्त्विक रूपसे उद्दीप्त करनेको लिये कवियोंकी जन्म-तिथियोंपर उनकी जयन्तियाँ मनाई जायेँ श्रीर उस श्रवसरपर ऐसा एक व्याख्याता बुलाया जायं जो किवके काव्योंका पाठ करते हुए किवके काव्य-सौन्दर्यकी भी व्याख्या करता चले। ऐसे श्रवसरोंपर बहुतसे व्याख्यान नहीं कराने चाहिएँ।

#### काव्य-गान

जिस प्रकार काव्य-पाठके लिये काव्य-गोष्ठियोंका आयोजन किया जाता है उसी प्रकार बाहरसे अच्छे गायकेंको बुलाकर श्रेष्ठ कवियोंकी सुन्दर कविताओं या भजनेंका गान कराया जाय या रामायण-मंहलियोंको बुलाकर रामायणका पाठ कराया जाय सुकंठ संगीतज्ञ छात्रोंको ही एकत्र करके काव्य-गानकी व्यवस्था की जाय। इस प्रकारके काव्य-गानसे छात्रों में काव्यके प्रति प्रेम बढ़ता है, काव्यका राग भी उनके मस्तिष्कमें भर जाता है और वे उसे गुनगुना-गुनागुनाकर उसका संस्कार बनाए रख सकते हैं। चलचित्रके कुसंस्कारी गीतोंका प्रभाव दूर करनेके लिये इस प्रकारके आयोजनोंकी अत्यन्त आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त संगीत-रामलीला, रासलीला, काव्य-स्मरण-परीक्ता आदि और भी अनेक साधनाँका प्रयोग किया जा सकता है।

### 38

# नाटक पढ़ानेके उद्देश्य तथा शिच्चण-विधि

## अवस्थानुकृतिनांट्यम् ।

नाट्याचार्य भरतके मतानुसार 'किसी भी श्रवस्थाके श्रनुकरएको नाटक कहते हैं। श्रवस्थासे तात्पर्य है मानव-जीवनकी वे सम्पूर्ण पिरस्थितियाँ, जिनमें से होकर मनुष्यने श्रपनी जीवन-नौका खेई है। मनुष्य ही राजा, रंक, वीर, कायर सब कुछ होता है। वही स्वामी श्रोर सेवक दोनों होता है। मनुष्य ही न्यायाधीशके श्रासनपर बैठता है श्रोर उसीके श्राज्ञानुसार मनुष्य ही जेलकी चक्की पीसता है, दंह भोगता है श्रोर फाँसी पड़ता है। मानव-जीवनकी इन्हीँ घटनाश्रों के व्यवस्थित तथा नियमित श्रनुकरएको नाटक कहते हैँ। हम जो नहीँ हैं वही बनकर जब हम श्रपनी वेप-भूषा, वाणी श्रोर श्राचरएसे दूसरोंको श्रपनी श्रारोपित श्रवस्थामें सत्यका विश्वास दिला देते हैं श्रीर वे जब उस श्रनुकरएको सत्य सममने लगते हैं, तभी हमारा श्रमिनय सफल माना जाता है। दर्शकको केवल धोखेमें हालने भरसे नट्यकलाके उद्देश्यकी पूर्त्ति नहीं होती। नाट्य-कलाकी चरम सफलता तब है जब दर्शकका भय ही विश्वास बन जाय।

#### नाटककी परिभाषा

यों तो भरतने 'अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्' कहकर नाटककी परिभ बता ही दी है किन्तु अभिनव-भरतने अपने अभिनव-नाट्यशास्त्र उसकी ठीक परिभाषा बताते हुए कहा है— "किसी प्रसिद्ध या कित्पत कथाके आधारपर, नाट्यकार-द्वारा रचित रचनाके अनुसार, नाट्यप्रयोक्ता-द्वारा सिखाए हुए नट, जब रंग-मंचपर अभिनय तथा संगीतादिके द्वारा रस उत्पन्न करके प्रेच्नकेंका विनोद करते हुए उन्हें उपदेश और मनःशान्ति प्रदान करते हैं तब उस प्रयोगको नाटक या रूपक कहते हैं।"

#### नाट्यकलाका विकास

हमारे पूर्वजाँको नाट्यकलाकी उपयोगिताका पूरा-पूरा ज्ञान था श्रीर उन्हों ने अपने अध्यवसायसे इस कलाको अत्यन्त उन्नत भी किया किन्तु भारतमेँ हिन्दू-शासनके साथ-साथ इस कलाका भी विनाश हो गया। श्रॅंगरेजी शासन-कालमें भी इस कलाका पुनर्विकाश भली घड़ी नहीं हुआ। अभिज्ञान-शाकुन्तल लिखनेवाली जाति इन्दरसभा श्रौर गुल-बकावलीसे संतुष्ट होने लगी। परिणाम यह हुआ कि हम नाटयकलाका उद्देश्य, उसका उपयोग तथा उसका शिज्ञात्मक प्रयोग भूल गए। किन्तु श्रब नाटक केवल खेलकी वस्तु न रहकर हमारी शिक्ताका प्रमुख साधन बन गया है। प्रसिद्ध नाटककार, विद्वान् तथा शिचाशास्त्री अभिनव-भरत आचार्य सीताराम चतुर्वेदीके उद्योगसे हिन्दू-विश्वविद्यालयके टीचर्स ट्रेनिंग कौलेजमें काशीके प्रसिद्ध विद्वानों, लेखकों, श्रध्यापकों, सम्पादकीँ तथा विदुषियोँ के सहयोगसे हिन्दीकी सर्वप्रथम शुद्ध भारतीय ढंगकी रङ्गशालाकी स्थापना अनन्त चतुर्दशी सवत् १६६६ को हुई जिसका नाम रक्खा गया श्रमिनव रङ्गशाला। यही एक मात्र ऐसी रङ्गशाला है जिसमें हिन्दी साहित्यके विचन्नण विद्वान् श्रौर विदुषी, कवि श्रीर कवित्री, लेखक श्रीर लेखिका नाटकों में भूमिकाएँ प्रहेश कर चुकी हैं। इस रङ्गशालापर ट्रेनिंग कौलेज के परी नार्थियों ने नाटय-अणालीसे (रङ्गमंचपर नाटक कराकर) अपनी वार्षिक परीचाका पाठ पढ़ाकर उसमेँ सफलता पाई।

### नाटकके उद्देश्य

भरत मुनिने अपने नाटयशास्त्रके प्रारम्भमेँ ही नाटकका उद्देश्य सममाते हुए कहा है—

> हितोपदेशजननं नाट्यमेतद्भविष्यति । विनोदकरणं कोके नाट्यमेतद्भविष्यति ।

[ नाटक दो काम करेगा—१. वह हितकर उपदेश देगा और २. मनोविनोद करेगा। महाकवि कालिदासने अपने मालविकाग्निमित्र नाटकके प्रारम्भमें नाटकके व्यापक प्रभावके सम्बन्धमें कहा है—

नाटबं भिन्न रुचेनं नस्य बहुवाप्येकं समाराधनम् ।
[भिन्न रुचिकं लोगोँको समान रूपसं सन्तुष्ट करनेवाला यदि कोई एक
मात्र साधन है तो वह नाटक ही है।] नाटककी व्यापक लोकप्रियताका
कारण बतलाते हुए उन्होँने कहा है कि 'कोई ऐसा शास्त्र, शिल्प, विद्या, कला, ज्ञान और योग नहीँ है जो नाटकमेँ न दिखाया जा सके।' अभिनव-भरतने अपने नाटयशास्त्रके प्रारम्भमेँ ही इसका कारण बतलाते हुए कहा है कि 'गीत, वाद्य, नृत्य, अभिनय, दृश्य-सौन्दर्य, चित्र-कला, प्रकाश-कौशल, यान्त्रिक कौशल, नायक-नायिकाओं के रूप और विचित्र वेष-विन्यास आदि अनेक आकर्षक कलाओं से संयुक्त होनेके कारण ही नाटक सर्विष्ठय विनोद है।'

### नाटक-शित्त्रणके उद्देश्य

नाटकके चाहे जो उद्देश्य होँ किन्तु विद्यालयोँ मेँ नाटक पढ़ानेके चार उद्देश्य हैँ—

- १. श्रवसरके श्रनुकूल वार्त्तालाप श्रीर श्राचरण सिखना।
- २. मानव-स्वभाव श्रीर मानव-चरित्रका श्रभ्ययन कराना ।
- ३. जीवनकी विभिन्न परिस्थितियोँ, दशान्त्रोँ और मानसिक अवस्थाओँ से परिचित कराते हुए यह शिचा देना कि उन अवस्थान्त्रोँ में कैसा व्यवहार करना आवश्यक और निरापद होता है।

४. सम्यक् रीतिसे उचारण करने, बोलने, श्रमिनय करने तथा भाव व्यक्त करनेकी कलाका ज्ञान कराना।

#### छात्रौँको लाभ

इन उद्देशोंकी पूर्तिसे विद्यार्थियोंको पाँच लाभ होते हैं—

१. उनका भाषा-ज्ञान बढ़ता है। उन्हें अवसरके उपयुक्त भाषा प्रयोग करनेका ढङ्ग आता है। किस पिरिस्थितिमें किस प्रकार बातें करनेसे कैसा भाव उत्पन्न किया जा सकता है, इस वातका ज्ञान हो जाता है। नाटकमें जीवनकी सभी पिरिस्थितियाँका अनुकरण होता है। अतः, विद्यार्थी यह ज्ञान प्राप्त कर सकता है कि अमुक प्रकारका संभाषण विपित्तिमें हाल सकता है या कार्य्य सिद्ध कर सकता है। उन्हें पद तथा मर्य्यादाके अनुसार सम्बोधित करनेका ज्ञान भी नाट्यकलाकी शिच्चा-द्वारा आ जाता है। माँ-वाप, भाइ-वहन तथा परिवारके लोगोंको सम्बोधन करनेवाले शब्द हम जिस अनुकरणवाली रीतिसे सीखते हैं वही रीति हमें, राजा, महाराजा उच्च पदाधिकारी तथा अन्य लोगोंको निर्देश किए जानेवाले शब्द हम जिस अनुकरणवाली रीतिसे सीखते हैं वही रीति हमें, राजा, महाराजा उच्च पदाधिकारी तथा अन्य लोगोंको निर्देश किए जानेवाले शब्द हम जिस अनुकरणवाली रीतिसे सीखते हैं वही रीति हमें, राजा, महाराजा उच्च पदाधिकारी तथा अन्य लोगोंको निर्देश किए जानेवाले शब्द हम जिस अनुकरणवाली रीतिसे सीखते हैं वही रीति हमें, राजा, महाराजा उच्च पदाधिकारी तथा अन्य लोगोंको निर्देश किए जानेवाले शब्द हम जिस अनुकरणवाली रीतिसे सीखते हैं वही रीति हमें, राजा, महाराजा उच्च पदाधिकारी तथा अन्य लोगोंको निर्देश किए जानेवाले राव्दो और उगाँकी भी शिचा देती है। विकासोन्मुख भाषा होनेके कारण नागरीमें अभी इस प्रकारके सब सम्बोधन निश्चित नहीं हो पाए हैं पर संस्कृत जैसी पूर्णता-प्राप्त भाषाओं में, निर्देशक, निर्देश की सी सुनि, सखी, दासी, चेटी आदिके लिये कमशः भगवन, हला, हंजे, हंडे आदि।

२. नाटकके द्वारा उन्हेँ लौकिक और घरेल् आचार-व्यवहार आदिकी सम्यक् शिचा मिलती है। राजसभाके दृश्यका अभिनय उन्हेँ यह सिखाता है कि ऐसे स्थलोंपर किस प्रकार शील-व्यवहार बरतना चाहिए। नाटकोँ मेँ हम इस प्रकारके विशेष दृश्योंकी अवतारणा करके सभा-समिति-विषयक अनुशासनकी शिचा भी भली-भाँति दे सकते हैं। हमारे यहाँ उत्तर भारतमेँ प्रतिवर्ष रामलीलाके नामसे नाट्य रचा जाता है। प्रतिवर्ष करोड़ोँ स्ती-पुरुप, बालक-वृद्ध और वयस्क

रामलीला देखते हैं अौर निःसन्देह अनेक व्यक्ति मनोविनोदके साथ-साथ घरेल् त्राचरण-व्यवहारकी शिचा भी पाते हैं जिसके संस्कारसे अभीतक हिन्दू घरोँ में राम, सीता, लद्दमण और भरतकी कमी नहीं है।

- ३. नाटकाँ-द्वारा वे यह भी सीखते हैं कि किसी गम्भीर परिस्थितिको किस प्रकार सरल करनेके साधन जुटाने चाहिएँ श्रर्थात् नाटकसे व्यवहार-कुशलता भी आ जाती है। जीवनमें ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब कि गम्भीरसे गम्भीर विपत्ति. श्रनायास ही चतुरतासे उड़ाई जा सकती है।
- ४. विभिन्न प्रकारके मनुष्योंकी गतिविधियोंको नाटकमें देखकर तथा उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन करके, विद्यार्थी अपने समाजके मनुष्योंको पहचानके योग्य हो जाते हैं। कुटिल व्यक्तियों से किस प्रकार त्रयनी तथा स्माजकी रत्ता करनी चाहिए तथा शिष्ट पुरुषोँ से किस प्रकार सम्पर्क बढ़ाना चाहिए, इसका उन्हें ज्ञान हो जाता है।
- ५. नाटककी शिचा विद्यार्थियों को कुशल सार्वजनिक वक्ता तथा सार्वजनिक जीवनमें सफल बना सकती है, उन्हें इतनी शक्ति दे सकती है कि वे जब चाहेँ जनसमृहको हँसा दे. जब चाहेँ रुता देँ।

#### नाटककी पाठन-प्रणाली

नाटक पढ़ानेकी चार रीतियाँ हैं—

- १. प्रयोग-प्रशाली: नियमित रूपसे रंगमंचपर अभिनय-प्रयोग-द्वारा नाटकका हुश्य ज्ञान कराना।
- २. श्रादर्श नाट्य-पाठ-प्रणाली: नाटकके सभी चरित्रोंका वाचिक श्रभिनय श्रध्यापक स्वयं ही करे। वह नाटकको इस प्रकार कचामेँ पढ़े कि प्रत्येक पात्रकी वाणी तथा उसके भाव त्रादिका त्राभास उसके वाचनकी अनेक-रूपतासे मिलता जाय । वह शब्दोंका अर्थ न करे वरन् उचित वाचिक तथा श्राङ्गिक श्रभिनयके द्वारा नाटक-गत संवादीँ के क्रोध, प्रेम, घृणा श्रादि भावेँका नाट्य करे।

- 2. कत्ताभिनय-प्रणाली: कत्ताके विद्यार्थियोँको नाटकमेँ आए हुए चित्रोँकी भूमिका देकर उन-उन चरित्रके संवादोंको भावपूर्वक पढ़वाना तथा तदनुकूल वाचिक आभिनय कराना।
- ४. क्याख्या-प्रणाली: कथा-वस्तुका निर्माण, चरित्र-चित्रण, विचारोँकी सुन्दरता, पात्रोंके चरित्र-विश्लेषण तथा भाषाके प्रयोग आदिपर प्रश्न करके नाटककी विशेषताएँ बताना। इन्हीँ विषयोँपर दृश्यकी आवृत्ति करते समय प्रश्न भी किए जाने चाहिएँ।

#### , नाटकका पाठन-क्रम

पाठ्य-मन्थमेँ निर्धारित संवाद तथा नाटकको कन्नामेँ पढ़ानेके लिये चाहिए कि एक घटेमेँ पढ़ानेके लिये ऐसा श्रङ्क, एक दृश्य या एक पूरा संवाद ले लिया जाय जो उतने समयमेँ पढ़ाया जा सके। उसे इस क्रमसे पढ़ाना चाहिए—

- १. परिचय: सवप्रथम नाटककारका परिचय तो दिया जाय किन्तु. गद्य-पाठके विषयके परिचयके समान नाटक या संवादके विषयका परिचय न दिया जाय अन्यथा कथाका कुत्हल नष्ट हो जायगा और उसके साथ ही नाटक भी अधमरा हो जायगा।
- २. विषय-प्रवेश: अध्यापक उस दिनके निर्दिष्ट पाठ्य अंश या हरयको इस प्रकार पढ़े मानो वह रङ्गमञ्जपर खड़ा हुआ सब पात्रोंका पाठ कह रहा हो। पढ़ते समय केवल वाचिक तथा सात्त्विक अभिनय तो हो अर्थान् वाणीके उतार-चढ़ावसे विभिन्न भाव तो प्रकट होते चलें किन्तु आङ्गिक अभिनय न हो, हाथ-पैर वहुत न चलें।
- ३. श्रामुकरण: यह दो प्रकारसे हो सकता है—१. कन्नाभिनय-प्रणालीसे श्रर्थात् नाटकके पात्रोँकी संख्याके श्रामुसार छात्र छाँटकर उन्हें भिन्न-भिन्न पात्रोँकी भूमिका देकर, उनसे उन-उन पात्रोँके संवाद कहलवाए जायें; २. भाव-प्रकाशन-प्रणाली-द्वारा श्रर्थात् श्राध्यापक स्वयं पुस्तक लेकर या स्मृतिसे पूरे दृश्यका श्राङ्किक, सात्त्विक

तथा वाचिक श्रभिनय करे या एक विद्यार्थी पढ़ता जाय श्रीर श्रध्यापक उसके श्राङ्गिक तथा सात्त्विक भावोँका नाट्य करता जाय। किन्तु यह प्रणाली श्रधिक स्तुत्य नहीँ है।

- ४. श्रावृत्तिः दृश्यका श्रभिनय हो चुकनेके पश्चात् श्रध्यापकको चाहिए कि इस प्रकारके प्रश्न करे—
- (श्र) इस नाटकमें कौनसा चरित्र तुम्हें श्रच्छा या बुरा लगा? क्यों ? उसके गुण-श्रवगुण नाटककारने किस प्रकार, कहाँ-कहाँ प्रकट िकए हैं ?
  - (आ) किस पात्रकी बातेँ तुम्हेँ ठीक जँची हैँ ? क्योँ ?
  - (इ) किस पात्रकी बातेँ रुचिकर प्रतीत हुईँ ? क्योँ ?
- (ई) इस दृश्यमें आई हुई घटनाओं का अमुक पात्र या पात्रों तथा कथापर क्या प्रभाव पड़ा ?

ये प्रश्न ऐसे हीँ जिनसे पात्रोँ के चिरत्रकी मीमांसा हो, कथाके प्रसारका ज्ञान हो, कल्पना-शिक्त तथा विवेचना-शिक्तकी वृद्धि हो। इसी अवस्थामें छात्रोँ से यह भी पूछा जा सकता है कि छोटोँ, बड़ोँ, राजाओँ आदिसे किस प्रकार बातें करनी चाहिएँ अथवा जिस परिस्थितिमें अभुक पात्रने अभुक प्रकारका व्यवहार किया उसमें तुम होते तो क्या करते ? इत्यादि। अर्थात् उस दृश्यसे जो व्यवहारिक शिचा दी जा सके उसका स्पष्ट विधान करना चाहिएँ।

४. ज्ञातरुष: यदि नाटक या संवादके विषयमेँ अध्यापक कुछ ऐतिहासिक बातेँ, भाषाके दोषगुण अथवा अन्य विशेष बातेँ वताना चाहे वे भी अन्तमेँ बता देनी चाहिएँ। ये वातेँ वीचमें लाकर नहीँ डालनी चाहिए।

वास्तवमें नाटक-शिचाकी सर्वश्रेष्ठ प्रणाली तो यही है कि उसका रङ्गमञ्चपर श्रमिनय किया जाय जिससे उसके सब तत्त्व छात्र स्वयं देखकर जान लें या उसके श्राधारपर तत्त्व सरलतासे सिखाए जा सकें।

## गीतोँ और संवादोँ का शिचण

नाटकमे श्राए हुए गीत श्रादिको कविताके समान श्रलग पढ़ाना चाहिए श्रीर यदि संवादका कोई श्रंश कठिन हो तो उसे भी गद्यके समान श्रलग नाटकके श्रनन्तर पढ़ा देना चाहिए। नाटक पढ़ानेके समय श्रर्थ, ट्युत्पत्ति, ट्याख्या श्रादिकी छायाका भी स्पर्श नहीँ होने देना चाहिए।

## किस प्रकारके नाटक पढ़ाए जायँ ?

इंटर कज्ञातकके विद्यार्थियोंको जो नाटक पढ़ाए जायँ उनमें निम्नलिखित गुण श्रवश्य होने चाहिएँ। यदि न होँ तो सम्पादक श्रौर संकलन-कारियोँको इन सिद्धान्तोँके श्रनुसार उनका सम्पादन कर लेना चाहिए—

- १. यथासम्भव कमसे कम पात्र हो ।
- २. भाषा स्पष्ट, चलती, मुहावरेदार, जोड़-तोड़के उत्तरों से भरी हो।
- ३. नाटकमें संवाद-भर ही न हों, नाटकीय व्यापार (कार्य) भी उसी परिमाणमें हों।
- जितना संवाद हो वह सब कथाका प्रसार तथा पात्रोँका चरित्र
   स्पष्ट करनेवाला हो ।
- ५. रंगनिर्देश तथा नाठ्यनिर्देश इतने स्पष्ट और पूर्ण हो कि अभिनेताओं को वेशभूषा धारण करने, भावाभिनय करने तथा नाटकीय किया (प्रवेश, प्रस्थान, गिरना, उठना, मारना आदि) के लिये ठीक संकेत मिलता चले। यदि आवश्यक हो तो सङ्गीत औ प्रकाश आदिके सम्बन्धमें भी निर्देश दे दिया जाय।
- ६. नाटककी कथा-वस्तुसे विद्यार्थियोँका मनोविनोद भी हो और उन्हें नैतिक शिचा भी मिले।
- ७. नाटकमेँ किसी समाज, धर्म, जाति या व्यक्तिके प्रति आनेप न हो। वह समान रूपसे दया, जमा, आत्मोसर्ग, परोपकार, देशभक्ति,

सात्त्विक वीरता, शरणागत-वत्सलता, सत्य-व्रत, व्यर्थ-शौच ( ईमानदारी ), चरित्रबल आदि सार्वभौम नैतिक सिद्धान्तेंका प्रतिपादन करता हो। त्रागे हम 'अपराधी' नामकी नाटिका दे रहे हैं जो छात्रों के लिये पठनीय नाटको की कसौटीपर ठीक उतरता है। इस नाटिकाको देखकर ठीक समममें आ जायगा कि पाठनीय नाटकमें क्या गुए और तत्त्व होने चाहिएँ।

# —अपराधी— [ नाटिका ]

पात्र

१. पंडित हरिशंकर - एक परोपकारी सज्जन

- पंडित हरिशंकरके छोटे भाई २. कृपाशंकर

३. महँग — सहायतार्थी

- सहायतार्थी ४. सरज

५. जंगी — कारागारसे सद्यः छटा हुआ मनुष्य

- थानेदार ६. बजरंगसिंह

स्थान: पंडित हरिशकरजीकी चैठक।

समय : रात्रि ।

पंडित हरिशकरकी बैठकमें एक लम्बी चौकी पर चाँदनी विस्री है। पंडित हरिशंकरजीके छोटे भाई कृपाशंकर उसी चौकीपर कम्बल श्रोहे निकयेके सहारे खेटे ऊँच रहे हैं। पास ही एक श्वारामकुर्सी पड़ी है। धड़ीमें टन-टन करके ग्यारइ बजते हैं । द्वारपर खट-खट शब्द होता है। क्रपाशंकर हहबढ़ाकर उठ खड़े होते हैं"। ]

क्रपाशंकर: ( प्रकारकर ) कीन ? भइया !

[ किवाड खोखते हैं । महँगूका प्रवेश । ]

महँगू : ( अत्यन्त दैन्य, कातरता तथा संकोचके साथ पूछते हुए ) दयानिधान । पंडितजी हैं १

- कृपाशंकर: ( उपेका तथा तर्जनाके साथ ) कौन हो तुम ? क्योँ आए हो ? इतनी रात गए पंडितजीसे क्या काम है ?
- महँगू : ( श्रत्यन्त श्रातं होकर ) दीनानाथ ! बड़ी विपदामें पड़ गया हूँ । मेरा छोटा बचा.....
- कुपाशंकर : (क्रोधमरे स्वरमें) तुम लोग पंडितजीको जीने नहीँ दे सकते। न दिन देखें न रात, चले आते हैं दयानिधान-कृपानिधान करते हुए।
- महेंगू: (कातरताके साथ) दयानाथ! ऐसा न कहिए। भगवान् करे जुग-जुग जीएँ। उनका जस (यश) बढ़े। दीनवन्धु! कुएँके पास ही तो प्यासा पहुँचता है।
- क्रुपाशंकर: (किड्कते हुए) तो जाकर दूसरे कुएँ क्योँ नहीँ काँकते ? यहाँ इतने ढेरोँ वैद्य-डाक्टर हैं, उनमें से किसीका द्वार क्योँ नहीँ खटखटाते ? (किवाड़ बन्द करनेको हाथ बढ़ाते हुए) अब जाओ, दिन चढ़े आना।
- महेंगू: (गिनगिनाकर हाथ जोड़ते हुए) दहाई दीनानाथकी! मैं लुट जाऊँगा। कहीँ मुँह दिखानेको नहीँ रह जाऊँगा।
- कृपाशंकर : ( चिड़कर ) तो यहाँ वैठे-वैठे क्या हमारा सिर चाटोगे ?
- महँगूः (दैन्य भावसे ) नहीं श्रन्नदाता ! मेँ चुप वैठा हूँ । कुछ नहीँ बोर्स्ट्रगा।
- कुपाशंकर: (चिद्रकर मुँह बनाते हुए) कुछ नहीँ वोर्ख्रेगा। (डाँटकर) तुम लोगोँ के मारे भइयाका खाना, पीना, सोना सब दूभर हो गया है। सिहसा हरिशंकरका प्रवेश
- हरिशंकर: ( शांत-भावसे, इपाशंकरसे ) श्रोह ! बाहर कितनी ठंड पड़ रही है क्रपाशंकर ! निर्धन लोगों को कितना कष्ट हो रहा होगा ! ( सहसा महँगूको देखकर ) कौन ? महँगू! कहो कैसे चले ?
- कुपाशंकर: ( आदरपूर्ण कुँकबाइटके साथ, इरिशंकरसे ) भइया ? आप सबसे कह दीजिए कि वे सन्ध्याके उपरान्त आपको कष्ट देने यहाँ न

पधारा करेँ नहीँ तो किसी दिन व्यर्थकी ठाँय-ठाँय हो जायगी ऋौर मैँ किसीपर हाथ चला बैठ्ँगा। यह कौनसा ढंग है कि न रात देखेँ न दिन, चले स्राते हैँ पंडितजी-पंडितजी चिल्लाते हए।

हरिशंकर: ( हँसते हुए, कपड़े उतारकर टाँगते हुए ) अच्छा-अच्छा ! सबसे कह देँगे । टुमने कुछ खाया-पिया या नहीँ ? जान पड़ता है सो नहीँ पाए हो । अच्छा भटपट थाली तो लगवाओ ।

#### [ कृपाशंकरका प्रस्थान ]

हरिशंकर: ( महॅगू ) कहो महॅगू ! क्या बात है ?

महँगू: ( हरिशंकरके पैर पकड़कर रोते हुए ) दयानिधान ! बड़ी बिपदामें पड़ गया हूँ । मेरा छोटा बचा साँमसे ही कराह रहा है । चलकर उसकी नाड़ी पकड़ लेते तो वह दंगा हो जाता । भगवान् आपका भला करें।

हरिशंकर: चलो।

[ कपड़े पहनकर चलनेको तैयार होते हैं । इतनेमें कृपाशंकरका प्रवेश ]

क्रपाशंकर: ( श्रनुरोधपूर्वक हिशंकरसे ) भइया ! पहले भोजन कर लीजिए तब कहीँ निकलिए।

हरिशंकर: (स्नेहपूर्णं स्वरमेँ) नहीँ नहीँ ! न जाने बेचारे बालककी क्या दशा हो ! तुम थाली लगात्रो, वस मैँ अभी आया।

[ दोनों का प्रस्थान । कृवाशंकर कुर्सीवर बैठ जाते हैं । ]

क्रपाशंकर: ( मन क्षी मन बड़बड़ाते हुए ) संसार जब सुखमेँ रहता है तब किसीको नहीँ पूछता पर जब सिरपर आ पड़ती है तब भले लोगोाँको तंग करने लगता है, उनकी सेवा चाहना है, वह भी धर्मके नामपर, दयाके नामपर। बेइमान, स्वार्थी कहीँ के!

## [ द्वारपर फिर खटखट होती है ]

क्रुपाशंकर : ( चौकीपर लेटे-लेटे ) कौन ?

सरजू: (बाहरसे ब्रार्ज स्वरमें) पंडित्जी हैं ?

कुपाशंकर: ( जलकारकर ) क्या काम है ?

सरजू : ( करुण स्वरमे ) पंडितजी हैं?

क्रुपाशंकर: (सीधे बैठते हुए गरजकर) क्या काम है ?

सरजू: (दयनीय स्वरमेँ) सरकार! वड़ा जाड़ा लग रहा है। कोई तनका कपड़ा सिल जाता तो रात चीतती। प्रान निकल जा रहे हैं।

कुपाशंकर: ( किड़कते हुए ) पंडितजी यहाँ नहीं हैं। बाहर गए हैं। जास्रो श्रव कल श्राना।

सरजू: (श्रत्यन्त श्रान स्वरमें) सरकार ! कलतक तो प्रान निकल जायँगे। कृपाशंकर: (बैठे-बैठे गरजकर) इसने कह दिया—जाश्रो यहाँसे ! (सुँढ बनाकर) श्राधी रातको चले हैं कपड़े साँगने, जैसे पंडितजीके घर कपड़ों का भंडार हो।

सरजू: ( श्रत्यन्त कंपित स्वरमें ) सरकार ! किवाड़ तो खोल दीजिए । उनके आनेतक मैं भीतर ही बैठा रहूँगा ।

कुपाशंकर: (भीतरसे ही उपेना-भावसे ) जाओ-जाओ ! यह कोई धर्म-शाला नहीं है कि आए रातभर टिक गए।

सरजूः ( ब्रत्यन्त निराश स्वरमे ) श्रच्छा सरकार !

कुपाशंकर: (बहबहाते हुए भ्राराम-कुर्वीपर फिर खेटकर) सब लोगोँ ने पंडितजीको कामधेनु समक लिया है। जब मनमें स्राया दुह लिया।

## [ द्वारपर खट-खट ]

हरिशंकर: (बाहरसे) खोलो क्रपाशंकर!

कुपाशंकर: (डडकर सडकेसे) कौन? भइया! खोलता हूँ। (द्वार खोलकर) श्रापका दुशाला कहाँ गया?

हरिशंकर: ( निश्चिन्तताके साथ ) एक दुखिया यहाँ जाड़ेमें ठिदुरता हुआ वाहर बैठा था। कुछ देर और बैठा रहता तो ठंढा हो जाता। उसीको दे दिया है।

क्रुपाशंकर: ( आदरपूर्ण क्लिक साथ ) मैं समम ही रहा था कि किसी दिन वह शाल भी आपकी दयाकी नदी बहा ले जायगी, तनपर

ठहरने नहीं देगी। वही हुआ। ( कुछ रककर) आपकी यह उदारता किसी दिन आपको भी इन्हीं के बराबर बना देगी।

हरिशंकर: (कपड़े उतारते हुए) तभी तो दरिद्रताका वास्तिवक अनुभव होगा।

कुपाशंकर: ( भावुक होकर ) मैं तो उस दरिद्रताकी कल्पना करके ही काँप उठता हूँ। आज जो सैकड़ोँ अनाथों के ऑसू पोँछता है, सान्त्वना देता है, वह जब निराश होकर कह बैठेगा—'भाई! दूसरेका द्वार देखों, तब उसके हृदयकी क्या दशा होगी?

हरिशंकर: (समभाते हुए चौकीपर बैठकर) जाने दो भाई! दुख-मुख, सम्पत्ति-विपत्ति सब भगवान् देता है। उसकी जो इच्छा हो करे। चलो, भोजन कर लो। दुम्हें भी मेरे कारण आज बड़ा विलम्ब हो गया।

क्रुपाशंकर: ( भीवर जाते हुए ) नहीं, मुमे क्या विलम्ब हुआ ? हरिशंकर: ( स्नेहपूर्वक ) जान पहता है तुम रुष्ट हो गए हो ।

कुपाशंकर: ( कुछ खिन्न मनसे ) रुष्ट होनेको अव रह ही क्या गया है ? अब घरमें एक चाँदीका थालभर वच रहा है और वह भी इसलिय कि पिताजीका स्मृति-चिह्न है, नहीं तो अवतक वह भी किसीकी मोलीमें पड़ गया होता।

हरिशंकर : जाने दो, जो हरिकी इच्छा होती है वही होती है।
[हरिशंकर ग्रासन जमाकर चौकीपर बैठते हैं। कृपाशंकर
एक छोटी चौकीपर मोजनकी थाजी जमाकर रखते हैं।
हरिशंकर जैसे ही जजका ग्राचमन करते हैं वैसे
ही द्वारपर खट-खट सुनाई पहती है।

कृपाशंकर: ( पुकारकर ) कौन है ?

ि फिर खट-खद । ]

हरिशंकर : ( क्रपाशंकरसे ) खोल दो । कोई दीन-दुखिया होगा । क्रपाशंकर : ( हठपूर्वक ) स्त्राप भोजन कर लीजिए, तब मैं किवाड़ खोल्ट्रॉगा । हरिशंकर: ( उठनेको उचत होते हुए ) अच्छा लाओ, मैँ ही खाल देताहूँ। कुपाशंकर: ( द्वारकी स्रोर बाते हुए ) आप बैठिए, मैँ ही खोल देता हूँ।

ृ कृपाशंकर द्वार खोबते हैं । द्वार खुबते ही जंगी नामका एक मनुष्य हाथमें कटार बिए भयानक मुद्दामें प्रवेश करता है। कृपाशंकर पीछे हटते हैं । |

हरिशंकर: ( स्नेहपूर्वक जंगीसे ) तुम कौन हो भाई ?

जंगी: ( आँ लें निकालकर, भरांप गजेसे ) भाजनको हाथ लगाया तो

(कटार दिखाकर) यह कटार तुम्हारी छात्री पार कर जायगी। कृपाशंकर: (चिक्ताकर) अरे, दौड़ो, दौ......

जंगी: ( ऋष्टकर ऋषाशंकरका गता पकड़ते हुए ) वस चुर ! फिर चिल्लाया तो जीता न छोड़ ँगा।

हरिशंकर: ( पास पहुँचकर स्नेहसे ) क्योँ भाई ! क्या चाहते हो ?

जंगी: (क्रुपाशंकरको छोड़कर अत्यन्त व्यंग्यमरी वाश्योमें) क्या चाहता हूँ ? क्या चाहता हूँ ? चाहता हूँ कि सारे संसारमें एक बार आग लगा दूँ और जब सब तड़प-तड़पकर, चिल्ला-चिल्लाकर रोने लगे तब मैं उन्हें देख-देखकर खिलखिलाकर हँसूँ।

हिरिशंकर: ( अत्यन्त नजता-पूर्वक ) तुम्हें क्या कड़ है भाई ? क्या मैं तुम्हारी कोई सेवा कर सकता हूँ ?

जंगी: ( घ्याके साथ ) मेरा कष्ट ! ( स्बी हॅंसी हॅंसकर ) हः-हः-हः ! कहाँतक सुनोगे! ( भयानक मुख-मुद्रा बनाकर ) मेरी सारी देह, रग-रग, रोम-रोमम कष्ट ही कष्ट भरा हुन्ना है। देखते हो मेरी धॅंसी हुइ श्रांखें ? मेरा सूखा हुन्ना मुँह ?

हरिशंकर: (करुणाके साथ) जान पड़ता है आज तुमने भोजन नहीं किया।

जंगी: ( आँखेँ फाड़कर ) आज ? आज ही नहीँ, तीन दिनसे भोजन नहीँ मिला। मैँ जिसके द्वारपर जाता हूँ वही मुक्ते महामारी, भूकम्प और ज्वालामुखी समक्तता है; जैसे मैँ उन्हेँ निगल जाऊँगा। पन्द्रह बरस्पर परसौँ छूटकर आया हूँ। आज मैँने ठान लिया है कि मैँ इस कटारका सहारा लेकर अपना पेट भरूँगा। संसार यही चाहता है तो यही हो।

हरिशंकर: ( प्रेमपूर्वक ) बस इतनी-सी बात है ? तो आत्रो, बैठ जाश्रो, बैठकर भोजन कर लो।

कुपाशंकर: ( टोककर ) भइया !.....

हरिशंकर: (क्रुपाशंकरको श्राँखके संकेतसे रोकते हुए) ठहरो क्रुपाशंकर! इस समय भोजनकी आवश्यकता मुक्तसे अधिक इसे हैं।

जंगी: (भोजनकी थालीके पास बैठकर मुँह बिचकाते हुए) इतनेसे मेरा काम नहीं चलेगा। कुछ और है ?

हरिशंकर—हाँ-हाँ, आप भोजन करते चलिए। जो कुछ घरमेँ हैं, सब आपके लिये आता रहेगा।

[ जंगी दोनों हाथों से बड़े वेगसे भोजन करने लगता है । हरिशंकर बीच-बीचमें उससे पूज़ते चलते हैं और परोसते चलते हैं । वह सब भोजन समाम्र कर देता है । ]

जंगी: और कुछ है ?

कुपाशंकर: ( स्तीमकर ) कुछ भी नहीं .......

हरिशंकर: (बीचमे टोककर कृपाशंकरसे) क्योँ ? देखो, भंडारीमे मिठाई

रक्ली होगी। वही ले आस्रो।

कुपाशंकर : ( इरिशंकरसे ) फिर श्राप...? इरिशंकर : ( समकाकर ) मेरी चिन्ता न करो, ले श्राश्रो ।

> [ क्रुपाशंकर मिठाईकी हॅंडिया लाकर जंगीके सामने रख देते हैं । वह सब खा जेता है और एक डकार लेकर पानी पीकर अपने कुतेंमें हाथ पों झता है । ]

हरिशंकर: श्रीर कुछ ?

जंगी: ( निश्चिन्ततासे ) यस, अब कुछ नहीँ।

## [ थाली उठाकर देखता है और फिर थाली, स्रोटा, गिलास चौकीके नीचे सरका देता है ।]

हरिशंकर: ( जंगीसे ) अब आप कहाँ जायँगे ?

जंगी: (निश्चिन्तता, उपेचा श्रीर श्रन्यमनस्कताके साथ ) कहीँ नहीँ । जाऊँगा कहाँ ? (नाक सिकोड़कर ) मेरे लिये इस धरतीपर कहाँ ठिकाना है ? पर मेँ इस ठढमें आकाशके नीचे भी नहीँ सोना चाहता क्योँ कि अभी संसार छोड़नेका मेरा जी नहीँ चाह रहा है। मैँ एक बार ईश्वरसे मिल लेना चाहना था। (दाँत पीसकर) एक बार मिल जाता तो उसे ठीक कर देता।

हरिशंकर: ( द्वताके साथ ) तो आप यहीँ विश्राम कीजिए। अभी मैँ सब प्रवन्ध किए देता हूँ। कौन जाने ईश्वरसे भी आपकी यहीँ भेँट हो जाय। ( भोजनकी चोकी उठाकर नीचे रखते हुए और तिक्या रखकर कम्बल देते हुए) लीजिए, अब आप यहीँ लेटिए। मोमबन्ती जलती रहने दीजिएगा।

जंगी: (कम्बल लेकर) श्रच्छा !

[ जंगी पैर फैलाकर कम्बल बोड़कर लेटता है। हरिशंकर छीर क्रवाशंकर भीतर जाते हैं । जंगी उटकर कमरेमें टहलने लगता है और फिर

क्रमशः कमरेका सब वस्तुएँ टटोज टटोजकर देखता है। एक चित्र गिरकर टूट जाता है। हरिशंकरका प्रवेश

हरिशंकर: कहिए, क्या हुआ ?

अगगन्तुक: (कुछ घवराकर) कुछ नहीँ। नीँद नहीँ आ रही थी। (चिक्र उठाकर) यह चित्र देख रहा था। अच्छा बना है।

[ इरिशंकरको चित्र दे देता है । ]

हरिशंकर: (चित्र खेकर) हाँ, यह बड़ा प्राचीन चित्र है। (चित्र यथास्थान टाँगते हुए) अच्छा, तो मुक्ते आज्ञा हैन? जंगी: (हरिशंकरसे) हाँ, आप सोइए। मैं भी सोता है।

मधाः (हरिशंकरसं) हा, श्रापं साहए। म भा साता हूं।

[ हिरिशंकर भीतर जाते हैं । जंगी थोड़ी देर खेटकर धीरेसे उठता

थोड़ी देर पहले अपने मित्रको दे दी थी।

बजरंगीसिंह: ( जंगीको आगे करके ) आप इसे पहचानते हैं ?

हरिशंकर : ( देखकर आदरपूर्वक ) अरे ! ये ही तो मेरे भित्र अतिथि हैं।

इन्हें ही मैं ने यह थाली भेंट की थी। खोलो, खोलो इनके बन्धन!

वजरंगीसिंह: ( श्राश्चर्यंचिकत होकर ) यह आपका अतिथि ? हरिशंकर: हाँ, हाँ, मेरे अतिथि। अभी यहाँसे भोजन करके तो सए हैँ।

हारशकर : हा, हा, भर आताथ । अमा यहास माजन करक ता मए ह बजरंगीसिंह : ( जंगी श्रौर हरिशंकरसे ) ज्ञमा कीजिए, भूल हुई ।

[ बंधन खोलकर श्रीर थाली देकर बजरंगीसिंह चले जाते हैं ।] हरिशंकर: ( जंगीको थाली देते हुए ) श्राप यह थाली ले लीजिए। यह श्रापके ही जिये हैं। मेरे घर तो व्यर्थ ही रक्खी थी। श्रापका उससे बहुत कुछ काम चल सकता है।

[ जंगी एकटक देखता हुआ थाली ले लेता है । ]

कुपाशंकर : ( स्तीमकर ) भइया !

हरिशंकर: ( टोककर ) ठहरो कुपाशंकर !

जंगी: ( कुछ देशतक हिशंकरकी भ्रोर देखता है, फिर घुटनों के बल बैठकर )

मेरे देवता! मैं ने इसी घरमें आज ईवररको देख लिया—सामने

मनुष्यके रूपमें । यह लीजिए अपनी थाली ( थाली रखकर कटार देते हुए) और यह लीजिए कटार! मेरी छाती चीरकर इसमें से मेरे पाप निकाल फें किए। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ।

[ रो पदता है और दोनों हाथों पर कटार खेकर हरिशक्करके आगे बढ़ा देता है । ]

हरिशंकर : ( उसे उठाकर गले लगाते हुए ) उठो भाई ! उठो ! कौन कहता है तुम अपराधी हो ? उठो, तुन्हीँ ईश्वर हो ।

[ जंगी सरककर हरिशङ्करके पैरोँपर गिर पड़ता है | कृपाशङ्कर आश्चर्यसे देखते रह जाते हैँ । ]

[ यवनिका-पतन ]

# अनुवादकी शिचा

# अनुवाद क्यों और कैसे ?

'किसी भागामें व्यक्त भावों और विचारोंको दूसरी भाषामें व्यक्त करनेकी क्रियाको अनुवाद कहते हैं।' यद्यपि छुछ लोग भ्रमवश मौलिक रचनाकी अपेद्या अनुवाद-कार्यको अत्यन्त सरल सममते हैं तथापि तथ्य इसका उलटा ही है। मौलिक रचनामें अपने विचार अपनी भाषामें अनायास ही व्यक्त किए जा सकते हैं परन्तु दूसरी भाषामें व्यक्त किया हुआ दूसरेका भाव अपनी भाषा या अन्य भाषामें ठीक-ठीक प्रकट करना बड़ा ही कठिन कार्य है।

### अनुवादकी आवश्यकता

शिचित व्यक्तियोंको अपने जीवनमें अनुवादकी आवश्यकता वरावर पड़ा करती है। हिन्दी साहित्यको समुन्नत करनेकी दृष्टिसे भी यह आवश्यक है कि अन्य भाषाओंकी पुस्तकें हिन्दीमें अनूदित की जायें। हिन्दी समाचार-पत्रों के कार्यालयों में आज भी हिन्दी-सम्पादकका अर्थ है अनुवादक। कभी-कभी कुछ ऐसे वक्ता भी आते हैं जिनके व्याख्यानों का अनुवाद करना पड़ जाता है। वैज्ञानिक साधनों के कारण संसारके सब देश अब एक दूसरेके इतने समीप आ गए हैं कि सब एक दूसरेकी भाषा, कला, संस्कृति और साहित्यिक भावनाओं का अध्ययन करनेकी ओर प्रवृत्त हैं। विश्वराष्ट्र-संवकी ओरसे इस प्रकारकी एक संस्था ही अन्ताराष्ट्रिय, सामाजिक, शैच्णिक तथा साहित्यक प्रवृत्तियों का

सामञ्जस्य स्थापित करनेके लिये बनी है। इन सब प्रवृत्तियाँ में अनुवादका ही सबसे अधिक महत्त्व है। इसलिये हमारे शिलाक्रममें अनुवाद-शिलाकी सुव्यवस्था परम आवश्यक है।

## अनुवादके उद्देश्य

अनुवादके चार उद्देश्य होते हैं—

- १. दूसरी भाषाके साहित्यसे अपनी भाषाके साहित्यको समृद्ध करना, क्योँ कि अपना साहित्य तभी पूर्णता प्राप्त कर सकता है जब अन्य । षात्रोँकी साहित्यिक गति-विधिका परिचय अपने यहाँके लोगोँको बराबर मिलता रहे।
  - २. अन्य भाषाओंकी शैलियों, मुहावरों आदिका ज्ञान प्राप्त करना ।
  - ३. विचार-विनिमयकी योग्यता प्राप्त करना।
  - ४. श्रन्य भाषा-भाषियोँको श्रपने-साहित्य या विचारका परिचय देना।

# श्रन्य भाषात्रोँ का ज्ञान

अपने यहाँ शिचा-व्यवस्था बेढंगी होनेके कारण स्वयं अपनी माल्माषामें न तो लोगोँकी रुचि ही है और न सम्यक् योग्यता ही। यहाँ तीन-चार भाषाएँ जाननेवाला व्यक्ति कौतुकालयकी वस्तु माना जाता है पर विदेशोँ में ऐसे-ऐसे व्यक्ति हैं जो छह-छह सात-सात भाषाओं के जानकार होते हुए भी नित्य नई भाषा सीखनेका उद्योग करते ही रहते हैं। साधारण शिचा-प्राप्त योरोपीय भी अपनी माल्भाषाके अतिरिक्त योरपकी कमसे कम दो-चार भाषाएँ सीखना आवश्यक सममता है, किन्तु हमारे यहाँ भाषा सीखनेकी प्रवृत्ति ही नहीं है।

# हिन्दी श्रघ्यापकको संस्कृत तथा उर्दू सीखना आवश्यक

हिन्दी भाषा-भाषी शिचित व्यक्ति तथा हिन्दीके अध्यापकको भी मातृभाषा तथा हिन्दीकी सहयोगिनी ब्रज, अवधी आदिके अतिरिक्त संस्कृत और फारसी अवश्य जाननी ही चाहिए। संस्कृतकी जानकारी इसलिये त्रावश्यक है कि संस्कृत हमारी सांस्कृतिक भाषा है। जन्मसे मृत्यतक हमारे सभी धार्मिक संस्कार संस्कृतमें होते हैं। संध्याके संकल्प श्रीर श्रीसत्यनारायणकी कथासे लेकर राज्याभिषेक श्रीर श्रवनभेध-तककी विधियाँ संस्कृतमेँ ही होती हैं। हमारी मात्रभापाके ६४ प्रतिशत शब्द या तो संस्कृत तत्सम हैँ या तदुभव। हमारा सांस्कृतिक इतिहास भी संस्कृतकी ही पिटारीमें बन्द है, इसलिये संस्कृत जाने बिना हिन्दीके अध्यापककी शिल् कभी पूर्ण नहीं कहला सकती। इसके पश्चात् दृसरा स्थान फारसीका है जो उर्दूके माध्यमसे सीखी जा सकती है । उर्दू कोई स्वतन्त्र भाषा नहीँ वरन् नागरीकी ही एक शैली है तथापि वर्त्तमान नागरीपर उसके फारसी गठनका बड़ा प्रभाव पड़ा है। उर्दू लेखकीँ श्रीर श्राचार्योंकी सावधानीसे उर्द्का गद्य श्रत्यन्त प्रौढ श्रीर प्राञ्जल हो गया है क्योँ कि महावरोँकी नाड़ी उर्द्वालोँ ने ठीक पहचानी है। जबानकी सफाई उर्द्की श्रपनी विशेषता है। उर्द्के द्वारसे सैकड़ोँ फारसी-श्ररबी-तुर्कीके शब्द हिन्दीमें पैठ गए हैं। बड़े घरकी बेटी हिन्दीने उन्हें लाइ-प्यारसे पाला श्रीर श्रपनाया । श्रतः हिन्दीके श्रध्यापकका उर्देका च्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए श्रौर उर्दू-साहित्यकी सुन्द्रता तथा उसके साहित्यको भली-भाँति त्रात्मसात् करनेका यत्न करना चाहिए। यद्यपि वर्त्तमान नागरी अर्थात् सस्कृत-निष्ठ नागरीमें अरबी-फारसीका प्रयोग लगभग नहीं के समान होता है फिर भी उर्देके चेत्रसे *[हिन्दी*मेँ प्रविष्ट होनेवाले प्रेमचन्द्जी जैसे साहित्यकारोँकी रचना-शैलीका त्रानन्द लेनेके लिये यह त्रावश्यक है कि ऋध्यापकको उर्दू साहित्यका व्यावहारिक परिचय हो। अनुवादकके लिये तो यह अपरिहार्य है कि वह उन दोनों भाषात्रोंका समान ऋधिकारी पंडित हो जिसका और जिसमेँ वह अनुवाद करना चाहता हो।

## अनुवाद-शिचाका आरम्भ

अपनी भाषाके साथ दूसरी भाषाकी शिन्ना आरम्भ होते ही अनुवाद-

शिक्ताका काम आरम्भ हो जाता है और यही होना भी चाहिए। पर हमारे यहाँ अनुवाद सिखानेका अचितत ढंग बड़ा ही दोषपूर्ण है। हिन्दी-भाषा-भाषी प्रान्तों के विद्यालयों में हिन्दी-ऑगरेजी अनुवाद प्रारम्भिक कज्ञासे ही आरम्भ करा दिया जाता है किन्तु वहाँ अँगरेजीसे हिन्दीमें तो अनुवाद होता ही नहीं। वास्तवमें ठीक अभ्यास तभी हो सकता है जब अँगरेजी या किसी अन्य भाषासे हिन्दीमें अभ्यास कराया जाय।

# श्रतुवाद-शिचाकी पद्धतियाँ

अनुवादका अभ्यास तीन प्रकारसे कराया जा सकता है—

- १. दुभापिया-पद्धति
- २. पुस्तक-पद्धति
- ३. तुलना-पद्धति

## दुभाषिया-पद्धति

, रस पद्धतिमें एक व्यक्ति कुछ कहता चलता है श्रौर दृसरा व्यक्ति उसके वाक्योंका बराबर दूसरी भाषामें श्रनुवाद करता चलता है। इस पद्धतिका श्राश्रय प्रहण करनेसे दोनों में शीव्रतासे श्रनुवाद करनेकी योग्यता उत्पन्न हो जाती है।

## पुस्तक-पद्धति

दूसरी पद्धति है अनुवादकी पुस्तकके सहारे अनुवादका अभ्यास करानेकी। यही पुस्तक-पद्धति हमारी पाठशालाओं में आजकल प्रचलित है। ऐसी पुस्तकमें ज्याकरणके क्रमसे ही वाक्य ज्यवस्थित होने चाहिएँ जिससे अनुवादका क्रम चलानेमें सुविधा हो।

## तुलनात्मक-पद्धति

इस पद्धतिमें एक आदर्श अनुवाद पहले दे दिया जाता है। मान लीजिए हमें अँगरेज़ीसे नागरीमें अनुवाद कराना है तो विद्यार्थीको पहले उसका एक आदर्श नागरी अनुवाद दे दिया जाय। जब वह उसे पढ़ ले तड उसे मूल श्रॅंगरेजी श्रंश देकर उसीके श्राधापर श्रनुवाद करनेको कहा जाय। सव प्रकारके श्रभ्यासोँ में दूसरी भाषाके पारिमाषिक, श्रप्रचिति, श्रपरिचित तथा विशिष्ट शब्द श्रवश्य देते रहने चाहिएँ श्रोर विभिन्न भाषात्रोंकी वाक्य-प्रकृतिका भी पूरा परिचय दे देना चाहिए।

## अनुवादकी शैलियाँ

श्रनुवाद करनेकी तीन शैलियाँ प्रचलित हैं—

१. शब्दशः श्रनुवाद ( लिटरल ट्रान्सलेशन )

२. छायानुवाद (सेन्स ट्रान्सलेशन)

३. स्पष्टानुवाद (ईिंडयोमेटिक ट्रान्सलेशन)

#### शब्दशः अनुवाद

श्रविकल या शब्दशः श्रनुवादमें 'मित्तका-स्थाने मित्तका'-न्यायसे एक माषाके शब्दों के स्थानपर उसी श्रथंका द्यांतक दूसरी भाषाका शब्द रखते चलते हैं। इस शैलीकी जितनी निन्दा की जाय थोड़ी है। इसमें पग-पगपर अर्थके श्रनथं होनेकी सम्भावना बनी रहती है। उदाहर एके लिये हिन्दीका एक वाक्य ले लीजिए—

वह बालक बहुत सीधा है, उसे तंग न करो।
यदि इसका शाब्दिक अँगरेजी अनुवाद करें तो यह होगा—
दैट ब्वीय इज वैरी स्ट्रेट, डोफ्ट वैरो हिम।
इसका क्या अर्थ होगा, यह आप ही विचार करें। अतः यह शैली सर्वथा त्याज्य है।

#### खायानुवाद

इसी प्रकार कुछ लोग छायानुवाद या मर्मानुवाद भी करते हैं। इसमें सर्व-प्रथम तो यही विचारणीय बात है कि छाया अथवा मर्मका अनुवाद हो ही किस प्रकार सकता है। यह तो एक प्रकारसे पाठकोंको ही नहीं, अपने आपको भी धोखा देना है। यह अनुवाद न होकर सारांश

होता है। इसीलिये श्रॅगरेजीमें एक उक्ति चल पड़ी है कि 'श्रनुवाद प्रवाचक होते हैं"।' इस दृष्टिसे छायानुवाद भी श्रष्ट वस्तु है।

#### स्पष्टानुवाद

अनुवादका सबसे सुन्दर ढंग स्पष्टानुवाद है। अनुवादका उहेश्य लेखककी भाषाका परिचय करना नहीं वरन उसके भाव और उसकी श्रभिन्यञ्जना-शैलीसे पाठकोँको परिचित कराना होता है। इस शैलीके द्वारा क्लिष्ट वाक्योंका सरल अनुवाद प्रस्तुत किया जा सकता है। बाएभट्टकी कादम्बरी ऐसी समास-बहुला भाषामें है कि एक-एक वाक्य तीन-तीन पत्नौँतक चले गए हैं। उसके इसी बीहड्पनको देखकर किसी श्रॅगरेज श्रालोचकने लिखा है कि 'काद्म्बरी एक बीहड़ वनके समान है। उसे कितन भी क्योँ न काटा श्रौर छाँटा जाय फिर भी भय बना ही रहता है कि कभी कोई समास-रूपी सिंह भपट न पड़े।' ऐसे प्रन्थका शाब्दिक श्रत्वाद होना श्रसंभव ही है। श्रव केवल स्पष्टानुवादकी ही एक शैली वच रहती है जिसके द्वारा हम अन्य भाषा-भाषियोँको कादम्बरीके श्रानन्द्का उचित मात्रामेँ अनुभव करा सकते हैँ।। एक-एक भावका श्रतुवाद एक-एक वाक्यमें करके हम श्रपनी उद्देश्य-पूर्ति कर सकते हैं। अनुवाद इस प्रकार प्रतीत होना चाहिए कि यदि मूल लेखक नागरी भाषामें ही वह प्रन्थ लिखता तो उसी शैलीमें नागरीकी प्रकृतिके श्रतसार किस प्रकार लिखता। एक मेघदूतका श्लोक लीजिए-

विद्युत्वन्तः खिलतविनेताः सेन्द्रचापं सिचत्राः संगीताय प्रहतसुरजाः स्निग्ध-गम्भीरघोषम् । श्रन्तस्तोयं मिष्णमय - सुवस्तुङ्गमश्रंखिहाग्राः प्रासादास्त्वं तुजयितुमजं यत्र तैस्तैविंशेषैः॥ इसका शाब्दिक श्रर्थ एक विद्वान्ने यह किया है—

[ उन उन विषयोँ से प्रासाद तुमसे तुलना करनेमें पर्याप्त है — तुम में विजली उनमें सुन्द्रियाँ, तुम इन्द्रधनुष-सहित वे चित्र-सहित, उनसें संगीतके बिये बनाए हुए मृदंग तुममें कोमल गम्भीर घोष, तुममें जख उनमें मिण-जड़ी भूमि, तुम ऊंचे तो वे भी श्राकाश चारनेवाली चोटियोँवाले !

इसका छायानुवाद यह किया गया है-

तुममें चटक रंग, ध्वनि, नीलापन और ऊँचाई श्रादि जो-जो बातें हैं वे वहाँ के भवनें में भी हैं।

किन्तु इसका स्पष्टानुवाद यह होना चाहिए-

हे मेथ! श्रव्यकापुरीके ऊँचे-ऊंचे भवन सब बातेँ मेँ तुम्हारे ही जैसे हैँ। यदि तुम्हारे साथ बिनवी है तो उन भवनेँ में भी चटकी बी नारियाँ है, यदि तुम्हारे पास इन्द्रधनुष है तो उन भवनेँ मेँ भी रंग-बिरंगे चित्र बने हुए हैँ, यदि तुम मृदु-गम्भीर गर्जन करते हो तो वहाँ भी संगीतके साथ मृद्रग बजते हैं, यदि तुम्हारे भीतर नी बा जब है तो उनकी धरती भी नी बमसे जड़ी हुई है श्रीर यदि तुम ऊँचेपर हो तो उनकी श्रटारियाँ भी श्राकाश चूमती हैं।

इन तीनों अनुवाद-रूपोंको देखकर ही यह परखा जा सकता है कि किस प्रकारका अनुवाद श्रेष्ठ होता है।

#### अनुवादका अनुवाद

श्चरस्तूके कथनानुसार श्रनुवादका श्चनुवाद कभी नहीँ करना चाहिए क्यों कि श्चनुवाद करमेँ चाहे जितनी भी सावधानीसे क्यों न काम लिया जाय, किर भी लेखकके मूल भावेंकी यथातथ्य रचा प्रायः श्रसंभव है। श्रनुवादसे श्रनुवाद करनेमेँ हम लेखकके भावेंसे बहुत दूर पड़ जा सकते हैं।

## अनुवादके नियम

अनुवाद करनेमें कुछ भाषा-सम्बन्धी नियमेाँका पालन करना अत्यावश्यक है। ऐसे नियम हैं—

- १. शैलीकी रज्ञा।
- २. भावकी रचा।
- ३. सरलता और सुवोधता।

४. नागरीकी प्रकृतिका अनुसरण।

मूल लेखकने जिस शैलीमें लिखा हो उसका अनुवाद उसी शैलीमें किया जाय। यदि मूल लेखकने मधुर शब्दें का प्रयोग किया हो तो अनुवाद भी मधुर शब्दें में ही होना चाहिए। यदि मूल लेखककी सैली संगीतात्मक रही है तो अनुवादकी शैली भी संगीतात्मक ही होनी चाहिए।

व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय श्रीर जाति-सम्बन्धी भावोँ, नामोँ तथा पारिभाषिक शब्दोँका यथार्थ श्रनुवाद होना चाहिए श्रर्थान् 'रैमसे' नामधारी व्यक्तिके श्रनुवादमें उसका नाम 'रामजी' नहीँ कर देना चाहिए, श्रथवा 'प्रोटेस्टेएट' शब्दके लिये 'श्रार्यसमाजी ईसाई' का प्रयोग नहीँ करना चाहिए।

अनुवाद सरल और सुबोध हो। पढ़ते ही लेखकका भाव पाठक समममें आ सके, किसी प्रकारकी जटिलता न बनी रह जाय।

अनुवादके वाक्योंका निर्माण नागरीकी प्रकृतिके अनुकूल हो। प्रायः इस बातका ध्यान अनुवादक नहीं रखते। एक संस्कृतका श्लोक लीजिए—

> श्रभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते श्रायुर्विद्यायशोवलम् ॥

एक श्रानुवाद्कने इसका श्रानुवाद् इस प्रकार किया है— श्रीभवादन करनेवालेके श्रीर नित्य बृद्धों की सेवा करनेवालेके चार बढ़ते हैं—श्रायु, विद्या, यश श्रीर बला।

इस अनुवादमेँ संस्कृतकी प्रकृतिके अनुकूल तो वाक्य-निर्माण हो गया है किन्तु नागरीकी प्रकृतिके अनुकूल नहीँ हुआ, जो इस प्रकार होना चाहिए—

जो व्यक्ति नित्य बड़ेॉका सम्मान करता श्रौर उनके पास उठता-बैठता है, उसकी श्रायु बढ़ती है, उसकी विद्यामें विकास होता है, उसका यश फैलता है श्रौर उसके बक्तमें भी वृद्धि होती है। इसी प्रकार एक ऋँगरेजीका वाक्य लीजिए-

Carlyle was born in a Scot' border village in 1795, child of stone-mason father and a peasant mother, who taught herself to read and write so that she might answer her son's letters.

-Biography of Carlyle.

हिन्दीके एक लब्ध-प्रतिष्ठ अनुवादकने इसका यह अनुवाद कर

कार्जोइस, सन् १७९५ में स्कीटलैंडके सीमान्त ग्राममें उरान्न हुन्ना, संगतराश श्रीर एक किसान खीका बचा, जिसने अपनेको पढ़ना श्रीर जिसना सिखाया जिससे कि वह उसके जड़केके पत्रों का उत्तर दे सके।'

#### —कार्बाइलकी जीवनी।

इसका अनुवाद इस प्रकार होना चाहिए था-

'कार्लाइलका जन्म स्कीटलेंडके एक सीमान्त आममें सन् १७९५ में हुआ। उसके पिता प्रस्तर-शिल्पी थे श्रीर माता किसान-कन्या। माताने स्वयं इसिंखिये पढ़ना-लिखना सीखा कि मैं अपने पुत्रके पत्रोँका उत्तर दे सकूँ।

तात्पर्य यह है कि अनुवाद करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि एक गुम्फित वाक्यका अनुवाद एक ही वाक्यमें हो। आवश्यकता देखकर उसके कई वाक्य बना लेने चाहिए। उसमें केवल यही देख लेना चाहिए कि—१. मूल लेखककी कोई बात छूटती तो नहीं; २. उसके मूल अर्थसे कोई मिन्न अर्थ तो नहीं निकतता और, २. अर्थ अस्पष्ट तो नहीं है।

# द्रुतवाचनकी शिचा

## स्वाध्याय और वाचन

हमारे पाठ्य-क्रममेँ पाठ्य-प्रन्थों के साथ-साथ कुछ ऐसी पुस्तकों का भी विधान किया जाता है जिन्हें सत्वर-वाचनी (रैपिड रीडर्स) कहते हैं। ऐसी पुस्तकों में प्रायः कथा-कहानियाँ तथा महापुरुषों के जीवन-चिरत आदि होते हैं। इन्हें पाठ्य-क्रममें रखनेका उद्देश्य यह होता है विद्यार्थी किसी भी पुस्तकको अपन आप पढ़कर उसका भाव समम सके। किन्तु ऐसी पुस्तकें भी प्रायः उसी प्रकार पढ़ाई जाती हैं जैसे पाठय-पुस्तकें। उन्हें पढ़ाते समय भी प्रत्येक कठिन शब्दका अर्थ और एक-एक वाक्यका भावार्थ वतलाया जाता है। यह क्रम नितान्त भ्रमपूर्ण तथा द्रुत-वाचनके उद्देश्यसे ही दूर है क्यों कि पाठय-क्रममें द्रुत-वाचनकी व्यवस्था करनेका उद्देश्य ही यह है कि विद्यार्थी किसी भी लिखित या मुद्रित सामग्रीको शीव्रतासे पढ़कर उसका अर्थ या भाव समम सके।

## द्धत-वाचनका विधान

ऐसी पुस्तकाँको कत्तामेँ पढ़ानेके दो विधान हैं --

१. एक-एक विद्यार्थीं से एक-एक अनुच्छेदका सस्वर वाचन कराया जाय और एक-एक अनुच्छेदका भावार्थ प्रश्नोँ द्वारा कहला लिया जाय। वाचन दो उद्देश्योँ से होता है—-१. स्वयं-वाचन या अपने लिये बाँचना, २. अव्य वाचन या दूसरों को बाँचकर जुनाना। इनमें से स्वयं-

वाचन भी दो प्रकारका होता है— क. केवल मौन या दृष्टि-वाचन श्रीर ख. स्पष्ट्य या स्पुट वाचन । श्रव्य वाचन के भी दो रूप होते हैं—क. दूसरों को सुनाने के लिये पुस्तक या काग़ज देखकर सस्वर वॉचकर सुनाना श्रीर ख. पुस्तक को सामग्री कंठ करके उसे सस्वर दूसरों के सम्मुख पढ़ना या लय-पाठ (रैसीटेशन) करना। इनमें भी वे ही सब गुग्ग होते हैं जो सस्वर पाठमें होते हैं। यह लय-पाठ तथा श्रव्य वाचन एकाकी स्वान्तः सुखाय भी किया जा सकता है श्रीर समवेत रूपमें मिलकर भी। यद्यपि सामृहिक श्रव्य वाचन या लय-पाठ गद्यका भी हो सकता है जैसे गिरजाघरमें हुआ भी करता है किन्तु भाषा-शिच्या के लिये प्रारम्भिक कज्ञाओं में भले ही गद्यका लय-पाठ करा लिया जाय किन्तु उसका वास्तविक प्रयोजन कविता-पाठमें ही सिद्ध होता है।

स्वयं-वाचन भी तीन दृष्टियोँ से किया जाता है—१. वेगसे पुस्तक पढ़कर उसका अर्थ समभानेके लिये, २. अपनी वाचन-शक्ति बढ़ानेके लिये, ३. अपनी दृष्टि-परिधि (आइ-स्पैन) ठीक करनेके लिये अर्थात् आँखेँ इस प्रकार साध लेनेके लिये कि एक बार पुस्तककी ओर देखते ही इतनी पर्याप्त सामग्री ऑखमेँ समाकर स्मृतिसे सम्बद्ध हो जाय कि पढ़नेवाला पुस्तकसे सिर उठाकर श्रोताओंकी ओर मुँह करके उसका पाठ कर सके।

२. कज्ञामें एक पूरा पाठ मौन वाचनके लिये दे दिया जाय ऋौर ऋध्यापक यह देखता रहे कि सब विद्यार्थी पढ़ रहे हैं या नहीं। जब वे पढ़ चुकें तब पाठका भाव उनसे प्रश्नों-द्वारा कहला लिया जाय।

द्युत-पाठमें मौन वाचन

मीन वाचनका वास्तविक उपयोग द्रुत-पाठके प्रसङ्गमेँ ही कराया जा सकता है क्योँकि कथा-कहानी अथवा जीवनचरित स्वभावतः रुचिकर होते हैं और विद्यार्थी चाहता है कि वह शीव्रसे शीव्र घटनाओं के उतार-चढ़ावको पार कर ले। उस वाचन-प्रवाहमें एक आध कित शब्द या वाक्य उसके अर्थ-बोधके मार्गमें बाधा नहीं उत्पन्न करते क्यों कि उतमें से तो कुछ प्रसंगवश स्पष्ट होते चलते हैं और जो बच जाते हैं वे भी कथा-बोधमें रुकावट नहीं हाल पाते, क्यों कि वहाँ शब्द-भाण्डार बढ़ाना नहीं, वरन अर्थ प्रहण करना ही उद्देश्य होता है। इस प्रकारकी पुस्तक या पाठ पढ़ाते समय मौन वाचनका विधान उचित, संगत तथा लाभकर हो सकता है क्यों कि इससे धीमी चालवालोंको सहारा मिल जाता है और तीव गतिसे पढ़नेवालेको सुन्दर सुयोग।

नागरी स्वयं इतनी गुद्ध तथा सरल भाषा है कि इसमें उच्चारण-सम्बन्धी भूतें अधिक हो नहीं सकतीं।

# द्धतवाचनकी शिच्चण-प्रक्रिया

द्रुतवाचनके शिच्चणमें निम्नलिखित क्रमका प्रयोग करना चाहिए-

१. प्रस्तावना: विषयका ऐसा परिचय दिया जाय कि छात्रों को केवल विषयका नाम ही भर ज्ञात हो पावे, उसकी सामग्रीका चोध न हो।

### २. श्रात्मीकरणः।

- क. वाचन: प्रारम्भिक कत्तात्रोँ मेँ एक-एक अन्वितिका मौन या सस्वर वाचन और उच्च कत्ताओँ मेँ पूरे पाठका मौन वाचन।
- ख. बोध-परीचा: जब छात्र पढ़ चुकेँ तब छोटी कचात्रोँ में एक-एक अन्वितिके पाठपर प्रश्न करके उसका सारांश निकलवाना और ऊँची कचात्रों में प्रश्न करके पूरी कथा या विषय कहलवाना।
- ३. त्रावृत्तिः प्रश्न-द्वारा छात्रोँसे पूरे पाठकी सामग्री कहलवाकर सूत्र-रूपमे रयामपट्टपर लिख देना।
- ४. प्रयोग : दिए हुए सूत्रके अनुसार पढ़े हुए पाठको अपने शब्दें में किन्तु पाठकी ही शैलीमें लेखबद्ध करनेका आदेश देना।

# द्रुतवाचनके विषय और भाषा

द्रुतवाचनके लिये जो पुस्तकेँ हें उनमे**ँ** निम्नलिखित प्रकारके पाठ होने चाहिएँ—

वर्णनः; कहानियाँ ; नाटकः; पत्रः; जीवन-चरितः; यात्राः; दिनचर्च्याः; संवादः; आत्मकथा श्रोर रेखा-चित्र ।

इनकी भाषा तथा सम्पादनके सम्बन्धमें भी वे ही नियम हैं जो पाठय-पुस्तकें के लिये पीछे दिए गए हैं। हम नीचे 'मानव' नामकी एक कहानी अत्यन्त सरल, ठेठ, तद्भवात्मक नागरी शैलीमें और संस्कृतनिष्ठ साहित्यक नागरी शैलीमें दे रहे हैं जो क्रमशः प्रारंभिक कचा तथा उच कचामें द्रुतवाचनके लिये प्रयुक्त की जा सकती है। वर्णन, पत्र, यात्रा, दिनचर्या, संवाद, आत्मकथा, रेखाचित्र, और जीवनचरितकी भाषा-शैली भी इसी प्रकार विभिन्न कचाओं में क्रमिक होना चाहिए।

### मानव

# [ प्रारम्भिक कचाके लिये ]

[कहानी]

टीलेकी ऊँची रेतीली चोटीपर चढ़कर जो मैं ने चारें श्रोर श्राँखें क्षेड़ाई तो देखता क्या हूँ कि दूरपर धरती-श्रकासके मिलनकी मिलनिलीमें अटपट फैली हुई हरियालीकी सुरसुटमें, श्रपने लाल खपरैलेंपर पिल्लमकी गोदमें ढलते हुए स्रजकी पिल्लो धूप-झाँइ-मरी किरने लहराता हुआ, एक सुहावना-सा, लुभावना-सा, नन्हाँ-सा झोँपड़ा उस साँछकी लालाईमें हसता, मुस्क्रराता श्रोर बुजाता-सा चमक रहा है। मेरे साथ मेरी घरनी चलते-चलते थककर चूर हो चली थी, उसकी साँस फूलने लगी थी श्रीर वह रह-रहकर पूछती जा रही थी—"कहिए श्रमी कितना चलना है ?"

श्रभीतक जो अपनी कोठरीसे श्राँगन-तकको ही सारी धरती समझे हुए थी, जो भूलकर भी कभी दस पग वहाँ चली थी, उसके लिये यह कोस भरका पैँड़ा पहाड़ हो चला था। फिर भी मैँ उसे फुसलाता, बहलाता, कृत्मुठ ढाइस बंधाता, चुटकुलेँ और कहानियेँको भूल-भूलैयामेँ उलमाता अभीतक चला श्रा रहा था। पर श्रव उसके धीरजका बाँध टूट चुका था, बहलाने-फुसलानेके सब फन्दे ढीले पढ़ चुके थे, इसीलिये मैँ इस टीलेपर चदकर देख लेना चाहता था कि कहीं श्रास-पास भादेँ के श्रधेरे पासकी काली रात काटनेको कोई ठौर मिल मिल पावेगी भी या नहीं।

उस झोँपदीको देखकर मेरे जीमें जी आया। मैंने भ्रपना हाथ फैलाकर उँगबी साधकर उसे दिखादा—'वह देखो! घने पेड़ेंगँकी आड़में चमकता हुआ लाल झेँपदा! बस वहीं तक तो चलना है। दस डग मारे और पहुँचे।'

छुंबीली साँझकी झेँ पसी लजाकर, मुँदे श्रीर मुके हुए कमल-सी श्रवसाकर, थकी श्रीर मुकी हुई, वह वैसे हो मनमें मुनमुनाने लगी जैसे दिन-उले कमलकी गोदमें बँधे हुए मौँरे गुनगुनाया करते हैं। उसके पैर पत्थर हो चुके थे। वह श्रागे बढ़ना नहीं चाहती थी। पर देखते-देखते श्रचानक पिन्छमकी ललाईपर गहरा पीलापन छाने लगा श्रीर स्राजकी छिपती हुई किरनेंपर श्रुंधली पीली चादरका एसा तनाव तना कि उसे श्रीर मुमे दोनेंको यह जान पड़ने लगा कि श्राँधी श्रानेवाली है श्रीर कौन जाने उसके साथ पानी भी हो।

हम दोनोँ मटपट उस रेती ले टीलेसे उतर आए और अपने थड़े हुए पैरों में पहिए बॉधकर लम्बे लम्बे डग बढाते हुए उस के पिड़ीकी सीधमें जपक चले। पर ऑधी हम लोगों से सौ गुने के किंक साथ चली आ रही थी। देखते-देखते वह सिरपर आ ही तो चड़ी। आँधी में पेड़ और छुप्पर दोनों बैरी हो जाते हैं। कीन जाने किस को कमें वह अपनी मोटी डाल तोड़कर नीचे बैठे हुए लोगों को दवाकर पीस डाले। इसी डरसे हम लोग आँधीकी को कमें जड़तक कॉप उठनेवाले पेड़ों से बचते-निकलते, आँबीकी छाती चीरते, कपड़े सँमालते, डग बढाते चले जा रहे थे। उड़ते हुए रेतके कनकाँ और तिनकों के मारे बहिया नहीं सुकाई दे रही थी। श्रांधी कहती थी-'पीछे हटो'। हम डटे हुए थे-'नहीं ! श्रागे बढ़ गे ।'

पर शाँधी क्या इतनेसे माननेवाली थो ? वह अपने साथ जिन काले पनियल बादलों के अपडिक अपड घेरे चली छा रही थी, वे अपनी बान-सी बूँदें बरसा-बरसाकर गरजने लगे। फिर भी हम दोनों हरे नहीं, घवराए नहीं, हारे नहीं और चलते ही रहे। पर जब पानी खुँशाँधार बरसने लगा, बिजलियाँ कड़क-कड़कर पहाड़ें की चोटी और धरतीकी छाती फाड़ने लगां और मेरी घरवाली भी गकर, थककर, ठोकर खाकर गिर पड़ी, तब मेरा बोम बढ़ गया। मैं ने उसे कन्धेपर लादा और श्राध घरटे उस शाँधी-गानीसे लड़ता, कॅटीले, पथरीले, ऊबड़-खाबड़ ऊँचे-खालेको लाँघता ज्योँ न्यों करके उस मों पड़ीतक पहुँच पाया।

वहाँ पहुंचकर उसे मैं ने उसी को पड़ीकी बाहरी महैयामें लिटा दिया और यह सोचने लगा कि कोई मिले तो कपड़ बदलनेकी जुगत लगे। अभी पानीका तार नहीँ दूट रहा था। आँधो भी थमनेका नाम नहीँ ले रही थी और चौवाईके मारे चारों ओरसे पिछ्नाइ मार रही थी। ज्योँ ही मैं कुंडी खटखटानेके लिये आगे बढ़ा त्यों ही मेरे कानमें कुछ छोगों की बतकहीकी भनक पड़ी। उस बातचीतमें अपना नाम सुनकर तो मानो मुक्ते काठ मार गया, साँप सूच गया, पैरों तलेसे धरती खिसक गई। जिन लोगों के चंगुलसे बच निकनेके लिये मैं ने यह टेड़ी बटिया पकड़ी थी, वे यहाँ पहलेसे ही आ धमके हैं।

पर अब कोई दूसरा चारा नहीं था। इस आँधी-पानीमें मागूँ भी तो कहाँ जाऊ ? और कुंडी खटखटानेमें डर यह था कि कहीं पकड़ न लिया जाऊँ। मैं ने अपनी घरवालीको देखा। वह अपनी सुध-बुध खोकर खकड़ी बनी पड़ी थी। बिपदामें यह नई बिपदा कहाँसे आ खड़ी हुई ? मैं इसी उधेड़-बुनमें पड़ा ही था कि इतनेमें किवाड़ भड़मड़ाए और एक खम्बा-चौड़ा, हटा-कटा जवान उसमें से निकल ही तो आया। बिजलीकी चम्कमें उसे पहचानते मुस्से देर न लगी। यह वहीं थानेदार था जो पिछ्खें दो बरससे मुस्से हुँ इनेके लिये धरती-आकाश एक किए हुए था और वह भी इसिंखिये कि सुमें दूँ इ निकाखने-वाजेको सरकारकी श्रोरसे भारी शैंखों मिखनेवाली थी क्यों कि मैं उन लोगों का सुखिया समस्ता जात। था जो उन दिनों श्रॅगरेज़ी सरकार उत्तटनेका बीडा उठाए हुए थे।

हसने कड़ककर पूछा—'कीन है ?' मैं ने धीरेसे, जहाँतक बन सका. अपनी बौजी बदलते हुए कहा—'इम बटोही हैं। आँधी-पानीमें इधर आ निकले है । मेरी घरवाली भीँग गई है और इसे जूड़ी चढ़ आई है, इसका तन जल रहा है।'

मेरे सिरपर टोप देखकर वह समका कोई भलेगानुस हैं। उसने काट पासकी कोटरीकी छंडी खोलो श्रीर कहा—'श्राप लोग इसमें श्रा जाहर क्यों कि बाहर पिछवाड़ मार रही है श्रीर चौवाई चलनेसे यहाँ भी पानी ही पानी हो गया है।' मैं ने अपनी घरवालीको उठाकर उस कीटरीमें ले जाकर खिटा दिया। पर मेरा जी श्रव भी श्रक-श्रक कर रहा श्रा कि कहीं पहचान लिया गया तो? पर श्रव तो ऊललमें सिर दे दिया था, मूसलसे क्या डरना था। श्र्यों ही हम भीतर श्राप् त्यों ही उसने कट दियासलाई निकालकर जगाई। उसकी श्रुवली पीली लीमें भी उसने मेरा मुंद देखते ही पहचान लिया श्रीर कट बढ़कर मेरा गृहा पकड़ ही तो लिखा—'तुम!'

में खड़ा हो गया । उसके दाहिने हाथमें बब्बती हुई दियासवाईकी लीमें ही खीधे छाती तानकर मैं ने कहा—'हाँ मैं !'

दियासवाई बुक्त गई पर उसी श्रंधेरेमें मैं कहता रहा—'तुम सुके जहाँ चाहे वो चवो पर तुमसे एक भीख माँगता हूँ।'

मेरा हाथ पकड़े ही पकड़े वह बोला--'क्या ? '

मैं कह रहा था—'मेरे साथ मेरे दुख-सुखमें साथ देनेवाली यह मेरी घरवाली श्रचेत पड़ी है। इसे मेरे घर पहुँचवा दीजिएगा श्रीर जब यह श्राँख खोजे तब इससे धीरेसे कह दीजिएगा कि मैं दो बरस-तक बचता-घूमता हुआ। भी तुम्हें बचानेके फेरमें पकड़ा गया। इतना करोगे ?'

उसी श्रॅंघेरेमें मुक्ते ऐसा जान पड़ा कि जोहेकी मोटी छुड़से भी कड़ी जिन

उँगिलियेँ से वह मेरा हाथ कसे हुए था, वे डीकी पड़ रही है श्रीर एक भटकेके साथ मेरा हाथ छट नया है।

उसके मुँहसे इतनी ही बात सुनाई दी—'तुम इस बिपदामें न होते तो मैं तुम्हें श्रमी पकड़कर खे जाता और कब ही सरकार मुस्ते पैसा भी देती श्रोर मैं ऊँचे चढ़ाकर भेज भी दिया जाता। पर इस घड़ी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जबतक हम खोग चले न जाय तबतक इस कोठरीसे बाहर पैर धरनेका नाम न लेना।'

राम-राम करते तीन घण्टेमें आँघी ठंडी पड़ी, बादल खुलने लगे और वे लोग भी निकलकर न जाने किस और चल दिए। उनके चले जानेपर पासके गाँववालेंको जगाकर मैं ने अपनी बिपदा सुनाई। उन्हों ने दूच दिया, चपनी लगा दी और माताएँ आकर मेरी घरनीकी देखभाल करने लगीं।

तीन महीने पीछे जब मेरी घरवाली अच्छी हो गई, मैं अकेला उस थानेदारके घर अचानक रातको पहुँचा। मुझे देखते ही वह अवाक् रह गया— 'तुम! यहाँ?' मैं बोळा—'अब मेरी घरवाळी अच्छी हो गई है। उस दिन आपने मुसे छोड़कर जो द्या दिखाई थी उसका बोस मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। आप मुसे पकड़ लीजिए। आपको पैसा भी मिलेगा और सरकार आपको कहीं उसी गद्दी मी दे देगी।'

वह खड़ा हो गया। उसने थोड़ी देरतक मेरी आँखेँ में आँखेँ डालकर धूरकर देखा और फिर मेरे दोनें कन्धेंपर अपने हाथ रखकर बोला—'मैं नहीं जानता या कि तुम इतने सच्चे कुन्दन हो। पैसा और ऊँची गद्दी दोनें। मुक्ते नहीं चाहिए। जाओ चुपचाप धीरेसे निकल जाओ।'

मैं ने मन ही मन उसके क्ड्प्पनके आगे सिर कुका बिया और चुपचाप यह सोचता हुआ चला आया कि इन गए-बीते दिनें। भी क्या कोई इतना अला हो सकता है ?

#### मानव

# [ उच्च कचार्झों के विषे ]

[कहानी]

वप्रके समुच्चत बालुकामय शिखपर आरूड होकर जो मैं ने चतुर्दिक् हिट-निक्षेप किया तो मुझे प्रतीत हुआ कि सुदूर धरणी-म्राकाशके सम्मिलन-तोथपर म्रानियमित रूपसे विकीण हरीतिमाकी छायामें ग्रपने रिक्तम खपरैबॉपर पश्चिम दिशाके कोडमें ग्रङ्कस्य होते हुए भास्करकी श्रन्तिम श्राबोक-छाया-पूर्ण किरण-माजा श्रङ्कित करता हुआ, एक सुशोभन, मनोहर, श्रत्यन्त बघु कुटीर, उस सान्ध्य खालिमामें मन्दिस्तितिसे हँसता श्रीर निमन्त्रण देता-सा उद्भासित हो रहा है। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी इस सुदूर यात्रासे श्रत्यन्त क्लान्त हो चली थी। उसका प्रश्वास-वेग वढ गया था और चण-ल्लापर वह आतुर जिज्ञासा करती जा रही थी — किहिए, श्रभी कितना मार्ग शेष है ?'

श्रभीतक जो अपने वास प्रकोष्ठसे प्राङ्गणतककी भूमिको ही सम्पूर्ण धरित्री समम्मे हुए थी, जिसने कभी अमवश भी अपने ध्रावाससे बाहर पद-प्रक्षेप नहीं किया था, उसके जिये यह कोश-यात्रा हुगम पर्वतके समान विषम बन गई। अभीतक मैं उसे येन-केन-प्रकारेण आधासन देता, मिथ्या सान्त्वना प्रदान करता, अनेक प्रकारकी उक्तियों और कथानकों की वात्यामें उल्लेभाता चला आ रहा था किन्तु अब उसके धैर्यका प्राचीर हूट चुका था, आश्वासन और सान्त्वनाके सम्पूर्ण बन्धन शिथिल पड़ चुके थे, इसीलिये मैं इस वप्रपर आरोहण करके यह जान लेना चाहता था कि कहीं समीप कृष्णपत्तकी अन्धरात्रि व्यतीत करनेके लिये कोई आश्रय प्राप्त हो पावेगा या नहीं।

उस कुटीश्को देखकर मुक्ते घेर्य प्राप्त हुआ। मैंने अपना दिख्या हस्तः प्रसारित करके तर्जनीके सङ्केतसे उसे आश्वस्त किया—'वह देखो ! सघन वृत्तों की खायामें उद्भासित खांख कुटीर ! बस, वहीं तो गन्तव्य स्थान है । दस वग चळकर खक्यपर पहुँच बार्यों। ।' सुन्दरी सन्ध्याकी बीडाके समान सलज्ज, मुद्दित और विनत कमलके समान तिन्द्रल और क्वान्त होकर वह उसी प्रकार मन ही मन आकोश प्रकट करने लगी जैसे सायंकालकी वेलामें कमलके कोडमें वन्दी अमर मन्द्र ध्विन करते हुए गूँजते हैं। उसके चरण पाषाण हो चुके थे। वह किजिल भी आगे चल्लेके लिये प्रस्तुत नहीं थी। किन्तु सहसा पश्चिमकी लालिमापर गम्भीर पीतिमा आवृत होने लगी और चण-मरमें सूर्यकी अस्तंगत किरणों पर धूसर आवरणका ऐसा वितान तना कि उसे और मुझे दोनों को ज्ञात हो गया कि प्रभक्षनका आगमन हो रहा है और सम्भव है भयंकर जल-वृष्टि भी उसका अनुगमन कर रही हो।

हम दोनोँ तत्काल उस बालुकामय वप्रसे उतरे और अपने श्रान्त चरणोंमें चक्र बाँधकर श्रत्यन्त वेगसे उस कुटीरकी दिशामें अप्रसर हो चले ! किन्तु प्रमञ्जन हम लोगों की अपेचा शत्गुणित वेगसे चला आ रहा था ! निमिष मात्रमें वह श्राकाशमें शिरपर श्रा चढ़ा । प्रमञ्जनमें वृच्च सबसे बढ़ा शत्रु होता है । न जाने किस श्रावेगमें वह श्रपनी पीन शाखा विभक्त करके अपने आश्रयमे शरण लेनेवाले श्राश्रितोंको श्राक्षान्त करके विचूर्ण कर ढाले । इसी भयसे हम लोग प्रभंजनके वेगसे श्रामुल किन्पत हो उठनेवाले वृच्चों से दूर-दूर चलते हुए, प्रमञ्जनके वेगको समाह्वान करते हुए, श्रपने वस्त्र सँमालते हुए, श्रमसर होते जा रहे थे । प्रमञ्जनके वेगसे उड्डीयमान बालुका-कणों श्रीर तृणों के कारण मार्ग श्रस्पष्ट हो चला था । प्रमञ्जन गर्जन कर रहा था—'पीछे हटो ।' हम मी दृढप्रतिज्ञ थे—'नहीं !. प्रश्रात्यद्द नहीं होगे।'

किन्तु वह महाप्रमञ्जन इतनेसे ही सन्तुष्ट नहीँ हुआ। वह श्राने साथ जिन श्यामल, जल-पूर्ण वास्दि-समूदों को घेरे चला श्रा रहा था, वे श्रपने अया-सदश जल-विन्दुश्रों का वर्षण करके मयंकर गर्जन करने लगे । तथापि हम दोनो भयभीत नहीं हुए, विचलित नहीं हुए, पराजित नहीं हुए श्रीर गतिशील ही रहे। किन्तु सब धाराधरों ने श्रखण्ड धारामय वृष्टि प्रारम्भ कर दी। सौदामिनी भी पर्वत-शिखरों श्रीर धरणीके वचःस्थलको विदीर्ण करती हुई गम्भीर निनाद करने लगी श्रीर मेरी सहधर्मिणी भी जलाह होकर, श्रान्त होकर, ठोकर खाकर गिर पड़ी। तब मेरा भार सम्बर्छित हो गया। मैं उसे पृष्ठपर समासीन करके, श्राध घण्टे उस वर्ष-प्रभञ्जनसे संघर्ष करता, उस कण्टक-प्रस्तराकीण श्रति विषम जलामय स्थलीका लंघन करता हुश्रा येन-केन प्रकारेण उस कुटीरतक जा पहुँचा।

वहाँ पहुँचकर मैँने अपनी संगिनीको उस कुटोरकी बहिर्गत छायामे बिटा दिया और यह चिन्तन करने लगा कि यदि कोई सज्जन प्राप्त हो जायँ तो वख-परिवर्तन करनेकी सुविधा हो । श्रभी जल-वृष्टि श्रखण्ड रूपसे होती जा रही थी. प्रसञ्जनका वेग भी किसी प्रकार मन्द नहीं पड रहा था श्रीर चतुर्दिक प्रवहमान पवनके कारण चारोँ श्रीरसे पवनके साथ-साथ जल-सीकरका वेग भी प्रवल था। जैसे ही मैं द्वारकी श्रंखला खटखटानेके तिये श्रागे बढा वैसे ही मेरे कर्ण-कुहरे। में कुछ मानव-वार्जालापकी ध्वनि गोचर हुई । उस वार्जालापमें अपना नाम सुनकर मैं स्तब्ध रह गया, इतप्रभ हो गया. क्यों कि जिन लोगों के जालसे त्राण प्राप्त करनेके बिये मैं ने यह विपन्थ प्रहण किया था, वे मेरे आगमनसे पूर्व ही वहाँ उपस्थित हो चुके थे। किन्तु अब कोई द्वरा मार्ग भी नहीं था। इस प्रमञ्जन श्रीर प्रवर्षणामें पतायन भी सम्भव नहीं था श्रीर शृंखता-वादनमें यह मय था कहीँ वन्दी न हो जाऊँ। मैं ने श्रपनी गृहिस्सीकी श्रोर देखा। वह मुिच्छित होकर काष्ठवत् पड़ी थी । यह एक विपत्तिमें दूसरी महाविपित कहाँसे आ उपस्थित हुई ! मैं किकर्तंब्यविमृद होकर मनन कर ही रहा था कि इतनेमें कपाट र्ध्वानत हुए श्रीर एक दीर्घ-काय हृष्ट-पुष्ट युनक उस द्वारसे बहिर्गत हुआ। सौदामिनीके प्रकाशमें उसका श्रमिज्ञान करनेमें सुक्षे तिनक भी विजन्ब नहीं हुआ । यह वही राज-पुरुष था जो विगत दो वर्षें से मेरा अन्वेषण कर रहा था, इसीलिये कि सुक्ते वन्दी करनेवालेको राज्यकी श्रोरसे गम्भीर पुरस्कार घोषित या क्यों कि मैं ऐसे लोगों का अप्रणी समका जाता था जो उन दिनों ग्रँगरेजी राज्य समाप्त कर देनेके तिये कृतसंकर्ग थे।

उसने अत्यन्त कठोर स्वरमें पूछा—'कौन है ?' में ने यथासंभव अपनी ध्वनि परिवर्तित करके अत्यन्त मन्द स्वरमें कहा—'हम यात्री हैं। वर्षा-प्रभक्षनके कारण हमने इस कुटीरकी शरण की है। मेरी गृहिणी जलाई हो गई है। इसे शीतज्वर हो आया है और इसका शरीर अत्यन्त उच्च हो गया है।'

मेरे सिरपर टोप देखकर उसे ज्ञात हुआ कि हम कोई सज्जन हैं। उसने तत्काल समीपवर्ती प्रकोष्ठका द्वार खोला और कहा—'आप लोग भीतर विश्राम कीजिए क्यों कि बाहर प्रभव्जनके वेगसे सब जलमय हो गया है।' मैं ने अपनी पत्नीको उठाकर उस प्रकोष्टमें ले जाकर लिटा तो दिवा किन्तु मेरा हृदय अब भी शक्कित था कि कहीं मेरा प्रज्ञान हो गया तो! किन्तु अब तो उल्लाखनें शिर दे दिया था, मुशलसे क्या भय! ज्योंही हम लोग मीतर आए त्यों ही उसने दीप-शलाका निकालकर प्रज्वित की, जिसके भूमिल पीताभ प्रकाशमें भी उसने मेरा मुख देख लिया। वह तत्वण पहचान गया और उसने बढ़कर मेरा मिश्वन्य बलपूर्वक प्रहण कर ही तो लिया—'तुम!'

मैं खड़ा हो गया। उसके दिख्या हस्तमें प्रज्वित दीप-शाबाकाके प्रकाशमें वद्यास्थव उन्नत करके मैं ने कहा—'हाँ, मैं हूँ।'

दीप-शलाका शान्त हो गई श्रीर उसी श्रंबकारमें मैं कहता रहा— 'तुम मुक्ते चाहे जहाँ ले चलो, किन्तु मैं एक विनश्र याचना करता हूँ।' मेरा हाथ उसी प्रकार ग्रहण किए हुए वह बोला—'क्या ?'

मैं कह रहा था—'मेरे साथ मेरे सुख-दु:खमें सदा सहायता देनेवाली मेरी गृहिणी इस रुग्णावस्थामें अचेत पड़ी है। इसे मेरे आवासपर पहुँचवा दीजिएगा और जब यह सचेत हो जाय तब इसे मृदुता-पूर्वक यह समाचार दे दीजिएगा कि तुम्हारा पित दो वर्षीतक किसी प्रकार अप ने प्राणा बचाकर अन्तमें तुम्हारी रचा करनेके प्रयासमें ही वन्दी हो गया। क्या इतना कीजिएगा ?'

डसी भ्रन्थकारमें मुक्ते ऐसा प्रतीत हुआ कि पृथुक लौह-यष्टिकासे भी

कठोर जिस वज्र-करसे वह मेरा हाथ पकड़े हुए था, वह शिथिल पड़ रहा है और सहसा एक मृदुल वेगके साथ मेरा हाथ उस लौह-पाशसे मुक्त हो गया है।

उसके मुखसे केवल इतना ही ध्वनित हुआ—'यिद तुम विपद्प्रस्त न होते तो मैं तुम्हें अभी वन्दी कर ले जाता और कल ही शासनकी ओरसे मुक्ते पुरस्कार भी प्राप्त होता और मैं उच पद्पर भी अधिष्ठित कर दिया जाता। किन्तु इस समय मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ। जबतक हम लोग इस स्थानका परित्याग न कर दें तबतक तुम इस प्रकोष्ठसे बाहर न आना।'

श्रनुमानतः तीन घण्टेमें प्रभक्षनका वेग शान्त हुआ, श्राकाश निरभ्र हुआ और वे लोग भी पार्यवर्ती प्रकोष्ठ छोड़कर किसी श्रज्ञात दिशाकी और चल दिए। उनके प्रस्थान कर चुकनेपर प्रामवासियों को जगाकर मैं ने श्रपनी विपत्ति सुनाई। उन्हों ने उष्ण दुग्ध दिया, श्रप्तिस्थमें श्रप्ति प्रज्वित कर दी श्रीर प्रामकी श्रनेक वृद्धा माताएँ आकर मेरी गृहिणीका उपचार करने लगीं।

तीन मास पश्चात् जब मेरी गृहिणां पूर्णतः स्वस्थ हो गई तब मैं सहसा राश्चिके समय एकाकी उस राज-पुरुषके श्चावासपर पहुँचा । मुक्ते सम्मुख देखकर वह श्राश्चर्य-चिकत हो गया—'तुम ! यहाँ ?'

मैं ने उसकी निज्ञासा शान्त की—'श्रव मेरी गृहिणी स्वस्थ हो गई है। उस दिन श्रापने मुक्ते मुक्ति-प्रदान करके जो मुक्तपर कृपा प्रदर्शित की थी उस कृतज्ञताका भार मेरे लिये श्रसम्भव हो रहा है। श्राप मुक्ते वन्दी कर खीजिए। श्रापको पुरस्कार भी प्राप्त होगा श्रीर उच्च पद भी।'

सहसा वह खड़ा हो गया। उसने कुछ चया मेरी श्रोर गम्भीर निर्तिमेष दृष्टि-निक्षेप करते हुए मेरे दोनों स्कन्धों पर श्रपने प्रलम्ब बाहु प्रसारित कर प्रत्युत्तर दिया—'सुम्हे नहीं विश्वास था कि तुम इतने वीर हो! धन श्रीर उच्च पद दोनेंकी सुम्हे कालसा नहीं है। जाश्रो तत्काल धीरेसे चले लाश्रो।'

में मन ही मन उसके महस्वके सम्मुख विनतः भाव हो गया श्रीर मीनाववस्वी होकर यह चिन्तन करता हुन्ना लीट चला कि इस युगमें भी क्या मानव इतवा महान् श्रीर इतवा उदार हो सकता है ?

# पाठ्य विषयेाँका परस्पर योग

## अन्तर्योगका सिद्धान्त और प्रयोग

साधारणतः एक अध्यापक अपने पाठ्य विषयके अतिरिक्त दूसरे पाठ्य विषयके सम्बन्धमें न तो जानता ही है और न जाननेकी चेष्टा ही करता है। अपना निर्दिष्ट विपय पढ़ा लेना ही वह अपना परम कर्त्तव्य समभता है। किन्तु शिक्ता-शास्त्री इस व्यवहारसे संदुष्ट नहीं हैं। वे कहते हैं कि एक कन्नाके विभिन्न पाठ्य विषयों में अन्योन्याश्रय सम्बन्ध स्थापित होना ही चाहिए। भाषाके अध्यापकको भाषा पढ़ाते समय इतिहास तथा भूगोल आदि विषय और इतिहास-भूगोल आदि विषयों के अध्यापकको भाषाके पारस्परिक अन्तर्योगका ध्यान रखना ही चाहिए। भाषा सभी विषयों के अध्ययन और अध्यापनका आधार है। अतः भाषाके बिना न तो कोई विषय पढ़ाया जा सकता, न पढ़ा ही जा सकता है। इससे भाषाके अध्यापकका दाधित्व और अधिक बढ़ जाता है। सच पृक्षा जाय तो विभिन्न विपयों के अनेक पुस्तकों के वदले एकमान्न भाषाकी पुस्तकमें अन्य सब विषयों के पाठ सुसम्बद्ध तथा अन्तर्युक्त करके रक्खे जा सकते हैं और उसीके माध्यमसे सब विषय पढ़ाए जा सकते हैं।

## प्राचीन साहित्यमें विषयान्तयींग

प्रायः प्राचीन संस्कृत भाषाके आचार्य इस पारस्परिक सहयोगके सिद्धान्तको भली भाँति जानते थे, इसीलिये उन्होँने इतिहास तथा भूगोल जैसे वर्णनात्पक विषयों से लेकर गणित जैसे वैज्ञानिक विषयों को सी साहित्यके साँचेमें ढालकर साहित्यमें भी इन विषयों का प्रवेश कर दिया। परिणाम यह हुआ कि केवल संस्कृत साहित्यका पंडित भी शास्त्र, वेदांग तथा भारतीय वैज्ञानिक प्रयोगों से भली भाँ ति परिचित है। हिन्दी साहित्यके प्राचीन कवियों ने भी यह बात ध्यानमें रक्खी थी। इघर नागरीमें जो गद्यकी पुस्तकें निकल रहीं हैं उनमें इस प्रकारका ज्ञान रहना तो है पर नागरी अध्यापक उन वैज्ञानिक प्रयोगों की व्याख्या करने में असमर्थ होने के कारण केवल शब्दका अर्थ बताकर चुप हो जाता है।

## े पद्यका महत्त्व

मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे, गद्यसे दिया हुआ ज्ञान कभी पूरा नहीं स्मरण रक्खा जा सकता, इसीलिये इमारे देशमें बहुत प्राचीन कालसे सभी विषयोंकी शिच्चा पद्यमें ही देनेकी पद्धति-सी चली आई है। इसका सुपरिणाम यह हुआ कि क्लिप्टसे क्लिप्ट विषय भी पद्यके साँचेमें ढलकर विद्यार्थियोंकी जिह्वापर नाचने लगे। गिणत और आयुर्वेद जैसे विशुद्ध वैज्ञानिक विषयों में साहित्य और इतिहासका तथा शुद्ध साहित्यिक कृतियों में भूगोल जैसे विपयों का समावेश होने लगा। इस प्रकार साहित्य और विज्ञानके पारस्परिक सहयोगसे एककी उपादेयता और दूसरेकी सुकरता बढ़ गई। प्रमाणके िये लीलावती, वैद्यजीवन और रख्वंशको ले लीजिए।

## लीलावती

लीलावती गिएतका प्रन्थ है। उसमें गिएत-विपयक प्रश्न इतने सरस तथा मनोरंजक रूपसे रक्खे गए हैं कि उन्हें सिद्ध करनेके लिये विद्यार्थियोंका मन स्वयं मचल पड़ता है। निम्नलिखित प्रश्नमें गिएतके साथ विद्यार्थी इतिहास भी पड़ता है— पार्थ: कर्णवधाय मार्गग्राग् कुद्धो रग्रे सन्दर्ध। तस्यार्द्धेन निवार्थ्यं तच्छरगणं मूलैश्चतुर्भिर्हयान्॥ शक्यं षडभिरथेषुभिद्धिभिरपिच्छत्रं ध्वणं कार्मुकं। चिच्छेदास्य शिरः शरेग्रा कति ते यानर्जुनः सन्दर्धे॥

[ कर्णको मारनेके लिये श्रर्जुनने कुद्ध होकर जितने वाख चलाए उनमें से आधे वाखों से तो उसने कर्णके वाख काटे, शेषमें के चार मागें से वोहें को मारा श्रीर (पाँचवें भागके वाखों में से) छः से शल्यको वेबा, तीनसे छन्न, ध्वज श्रीर धनुष काटा श्रीर एक वाखसे उसका सिर काट लिया। वताइए श्रर्जुनने कितने वाख चलाए।

श्चर्जनने ६ बायोँ से शल्यको बेधा

,, ३ ,, छत्र, ध्वज श्रीर धनुष काटा

,, १ बाणसे कर्णका सिर काटा

योग १० बाख

श्चर्यात् कर्णांके बाग्र काटनेसे जो शेव बचा उसके ४ भागींसे घोड़ींको मारा श्चीर पाँचवें भाग श्चर्यात् १० बाग्रोंसे शल्यको बेघा, छन्न, ध्वज, धनुष काटा श्चीर कर्णाका सिर उतारा।

भ्रर्थात् कर्णके बागा काटनेसे जो शेष बचा वह = १० X ४ = ४० + १० = ५० बागा

यह ५० = पूरे बार्गोंका श्राधा ।

श्रत: परे बाग = ४०×२ = १०० बाग

श्रतः श्रर्जुनने कर्णके वधके लिये १०० बाग चलाए।

गणितके इस छोटेसे प्रश्नके साथ कर्ण अर्जुन श्रौर शल्यका परिचय दिया जा सकता है। प्रश्नके साथ अब श्राजकलके एक गणित प्रश्नको भी मिलाइए—

'अ, ब, स द घंटे प्रतिदिन काम करके तीन दिनमें ७१ फुट गहरा तालाब खोदते हैं तो वताओं उनमें से प्रत्येकने प्रतिदिन प्रति घटे कितने. फुट खोदा।' [ उत्तर: १ फुट ]

कितना नीरस और निरर्थक है यह प्रश्न !

#### वैद्यजीवन

वैद्यजीवन श्रायुर्वेदका प्रन्थ है जिसके रचयिता लोलिम्बराजने अपने श्रीमुखसे स्वयं श्रपना परिचय देते हुए कहा है—

'लोलिम्बराजः कविपातशाहः।'

[ लोलिम्बराज सब कवियोँका राजा है।]

इन्होँ ने वैद्यक-सम्बन्धी रसीले प्रयोगोँ में वैद्यकके साथ-साथ श्रपूर्व साहित्यिक सम्मिश्रणसे श्रद्भुत रसायनका स्वाद भर दिया है। जीर्ण कफज्वरका एक प्रयोग देखिए—

> जीर्गंज्वरं कफक्कतं कख्या समेत-रिछ्नेश्नोद्भवोद्भवकषायक एष हन्ति । रामो दशास्यमिव, राम इव प्रजम्बं, रामो यथा समर-मूर्द्धनि कार्तवीर्यम् ॥

[ गिलोयका काथ तथा पीपलका चूर्ण उसी प्रकार जीर्ण कर-उनरका नाश कर देता है जैसे रामने रावसका, बलरामने प्रलम्बका और परशुरामने कार्तवीर्यंका नाश किया था। ]

इस प्रयोगमें जीर्णज्वरकी श्रीषधके साथ तीन श्रवतारोंका इतिहास भी निहित हो गया है।

## रघुवंश

श्राजकल दिल्ली, बम्बई या कलकत्तेसे लन्दनतक विमानसे याश्रम करनेवाले लोग मार्गमें पड़नेवाले नगरों श्रोर हश्योंका तो वर्णन प्रायः कर दिया करते हैं परन्तु वे वर्णन इतने नीरस श्रोर निष्प्राण होते हैं कि पाठकोंको तिनक भी रुचते नहीं। परन्तु इसके सर्वथा विपरीत कि विकुलगुरु कालिदासने श्रपनी कल्पनाके बलपर भौगोलिक दृष्टिसे लंकासे श्रयोध्या-तकका श्रत्यन्त सटीक श्रोर सजीव वर्णन किया है। फिर भी जिस पुस्तकमें यह भौगोलिक वर्णन श्राया है वह भूगोलका नहीं, साहित्यका ग्रन्थ है, रघुवंश महाकाव्य (तेरहवाँ सर्ग) है। लंका विजय करके सीताजीके साथ श्रीरामचन्द्रजी पुष्पक विमानपर चढ़कर श्रयोध्या लौट रहे हैं। वायुयान सीधा लंकासे श्रयोध्यातक चला श्रा रहा है। विमानकी गतिके साथ-साथ वर्णनकी गति भी वेगसे चल रही है। श्रीरामचन्द्रजी मार्गमें श्राए हुए ऐतिहासिक स्थानों का वर्णन करते हैं, समुद्र तथा निद्यों का परिचय देते हैं, साथ ही श्राकाशमें वायुयानपर चलते हुए मेघ श्रीर विद्युत्का श्रनुभव भी कविकी दृष्टिसे श्रिपा नहीं है। इसमें काव्यरसके साथ-साथ लंका श्रीर श्रयोध्याके बीच पड़नेवाले समुद्र, पर्वत, नदी, जंगल, ऐतिहासिक स्थल सभीका ज्ञान होता चलता है। साहित्यके साथ भूगोलका कितना मधुर समन्वय है।

### विषयेाँका अन्योन्याश्रय

प्राचीन भारतीय किव और विद्वान भी जानते थे कि संसारके सभी ज्ञान-चेत्र परस्पर सम्बद्ध हैं। एक विषय पढ़ाते हुए दूसरे विषयका समावेश उसमें स्वभावतः हो जाता है। जिस प्रकार इन यन्थों में साहित्य, विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदिका एक साथ समावेश किया गया है उसी प्रकार भाषाका अध्यापक भी अन्य विषयों से सहयोग प्राप्त कर सकता है।

## भाषा तथा भूगोल-इतिहास

भाषाकी पाठ्य-पुस्तकमें जो इतिहास या भूगोलके खंरा आहें, उनकी व्याख्या करते समय ऐतिहासिक या भौगोलिक घटनाओं तथा स्थानों के वर्णन या महापुरुषों के जीवन-चरितों के सम्बन्धमें पूरा विवरण देकर छात्रोंको इतिहास-भूगोलकी सरल तथा प्रामाणिक पुस्तक पढ़नेके लिये कहा जाय। जब वे पढ़कर खावें तब उनसे कुछ ऐसे प्रश्न लिखवा लिए जायें जिनके इतिहास-भूगोल-सम्बन्धी तथ्य तो इतिहास-भूगोलके अध्यापक देख लें तथा भाषाकी जाँच भाषाका अध्यापक कर ले। इसी प्रकार इतिहास-भूगोलके अध्यापक जो इतिहास-भूगोल-सम्बन्धी लेख लिखनेको दें उसकी भाषाकी परीचा भाषाका अध्यापक कर ले।

## भाषा तथा विज्ञान

वैज्ञानिक विपयों में भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान, प्रकृति-विज्ञान, भूगोल, गिएत आदि विपय आते हैं। भाषाकी पाठ्य-पुस्तकों में गिएतको छोड़कर शेष सभी वैज्ञानिक विषयों के पाठ रहते हैं। भाषाका अध्यापक यदि उन विषयों से अनिभन्न हो तो उन विषयों के अध्यापकोंकी सहायतासे पहले उन विषयों का प्रयोगात्मक तथा विस्तृत ज्ञान विद्यार्थियों को कराकर फिर भाषा-सम्बन्धी ज्ञान स्वयं दे; साथ ही किन-विर्णित प्रकृति-वर्णन तथा वैज्ञानिक-द्वारा विर्णित प्रकृति-वर्णन तथा वैज्ञानिक-द्वारा विर्णित प्रकृति-वर्णनकी तुलना, उनके निरीन्त्र सका अन्तर, उनके प्रयोगों के भेद आदि समभा दे तथा उन विज्ञानों का ज्ञान पूरा करने के लिये उन्हें विभिन्न विज्ञानों की प्रयोगशालाओं में भेज दे जिससे वे पूर्व-अर्जिन ज्ञानकी यथार्थता जान सके।

#### भाषा तथा कला

जो बात विज्ञानके सम्बन्धमें कही गई है वही कलाके लिये भी प्रयुक्त हो सकती हैं। हमारी पाठ्य पुस्तकों में चित्रकला, संगीतकला, मूर्त्तिकला, मल्लयुद्ध, आदिपर भी कभी-कभी पाठ होते हैं। आतः उन कलाओं के शिच्नक उस विषयों का प्रयोगात्मक अथवा व्यावहारिक ज्ञान कराकर उसके पश्चात् भाषा-सम्बन्धी कठिनाझ्याँ स्वयं दूर कर देनी चाहिएँ।

## स्वाभाविक अन्तर्योग

कुछ विषयों के विभिन्न श्रङ्गोंका श्रन्तर्योग स्वामाविक होता है। भाषाके नेख-शिच्याके समय ही व्याकरण श्रीर सूक्तिका शिच्या हो सकता है, काव्य-शिच्याके साथ श्रलंकार, रस श्रीर पिंगलका शिच्या हो सकता है। इसी प्रकार भूगोलके साथ वनस्पति-विज्ञान, भूगर्य-शास्त्र, धातु-विज्ञान, प्रद-विज्ञान, विभिन्न मानव-समाज श्रादि तथा इतिहासके साथ धर्म, नीति, समाज-शास्त्र, युद्ध नोति श्रीर राजनीतिकी शिचा भली प्रकार दी जा सकती है।

# विषयेँ के अन्तर्योग और पारस्परिक सहयोगके सिद्धान्त

शित्ता-शास्त्रियोँ ने विषयोँ के पारस्परिक सहयोग या अन्तर्योग (कौरिंलेशन) के सम्बन्धमें निम्नलिखित सिद्धान्त स्थिर किए हैं—

- १. श्रन्तर्योग स्वाभाविक हो।
- २. मुख्य पाठ्य विषयसे भली-भाँति सम्बद्ध हो।
- 3. मुख्य पाठ्य विषयको गौण न कर दे अर्थात् दूसरा विषय इतना प्रधान न हो जाय कि मुख्य पाठ्य विषय छिप जाय।
- ४. छात्राँकी ज्ञान-शक्ति और अवस्थाके अनुकूल हो।
- ५. इस अन्तर्योगसे मुख्य पाठ्य विषयके समक्तेमें सहायता मिले । अन्तर्योगका परिशाम

पाठय विषयोँ के पारस्परिक सहयोगसे विद्यार्थियों का ज्ञान परिपक होता है, अध्यापकों का काम हलका हो जाता है, शिचा भी व्यवस्थित तथा संयत हो जाती है, छात्रों की रुचि परिष्कृत होती है, एक साथ कई विषयों का ज्ञान हो जाता है तथा विभिन्न विपयों के संचित ज्ञानकी आवृत्ति हो जाती है।

## अन्तर्योगमें अतिरेक

नवीन वर्धा-शिज्ञा-योजनाके प्रयोगसे इस अन्तर्योगके सिद्धान्तका व्यापक प्रसार तो हुआ किन्तु किसी एक शिल्पको आधार मानकर सब विषय बलपूर्वक उसीके आधारपर सिखानेकी भावना अत्यन्त अवैज्ञानिक और अस्वाभाविक है। विषयोँका अन्तर्योग सदा स्वाभाविक होना चाहिए जितना आवश्यक हो। हम नाचे उदाहरएके लिये एक पाठ दे रहे हैं जिससे ज्ञात होगा कि विषयों के पारस्परिक अन्तर्योगके लिये भाषाकी पुस्तकों में किस प्रकारके पाठ होने चाहिएँ और किस प्रकार केवल एक भाषाकी पुस्तकों ही सहारे किसी कज्ञाके अन्य सब विषय भनी प्रकार सिखाए जा सकते हैं—

# गोरिल्ला

'श्रापने उन जीव-भन्नी पौघोँ का वर्णन तो सुना ही होगा जो श्रपने फूल. फल या पत्तीपर श्रा बैठनेवाले जीवें को निगलकर, उनका रक्त चूसकर, उनकी श्रस्थियाँ बाहर फेँक देते हैं । श्र फ्रांकाके जिन प्रदेशोँ में ये जीव-मची पौधे पाए जाते हैं उन्हीं में गोरिख्ला नामका ऐसा शाक-मन्ती श्राजानुबाहु काला हैत्बाकार बनमानुस भी होता है जो किसी भी प्रतिपत्तीको सम्मुख देखकर दोने। पैरेॉपर खडा होकर दाँत किटकिटाता श्रोर छाती पीटता हुआ ऐसा घुरकर देखता है मानो किसीका भरपूर चित्र उतानेके लिये फोटोका कैमरा सथा रक्खा हो । जिस प्रकार चल-चित्रको पट्टोमें सैकड्रो-सहस्रो चित्र श्रलग-श्रलग बहते हए भी बेगसे चलनेके कारण एकके ही चलते-फिरते रूप दिखाई देते हैं वैसे ही वह भी श्राखेटकी श्रोर बढता है तो सैकड़े। श्रखग-श्रखग पग धरता हुआ भी इतने वेगसे चलता है कि विमान, वायु, गरुड और मन सब परास्त हो जाते हैं श्रीर ऐसा जान पड़ता है कि बस चला श्रीर पहुँचा। अपने श्राखेटको श्रपनी विराध-सी प्रखम्ब सुजाश्रोँ में दबोचकर वह उसी प्रकार ग्रपने वज्र-वज्ञ:स्थलसे दवाकर पीस डालता है जैसे एतराष्ट्रने भीमकी लौडमतिको पीस डाला था श्रीर फिर उसे निष्प्राण करके उसके श्रंग-भंग करके फे कता हुन्ना वह विजयोख्बाससे चिग्चाड़कर लौट जाता है। वह इतता बढ़ी होता है कि सिंह भ्रीर हाथी जैसे पराक्रमी जीव भी उसका खोहा मानते हैं।

इस पाठके साथ श्रध्यापक निम्नलिखित विषयों का ज्ञान करा सकता है—

1. बीव-मची पौधे (वनस्पति-विज्ञान) ६. विमान, चल-चित्र (विज्ञान)

2. म.फोका (मूगोळ) ७. गरुड (पुराण)

2. गोरिवज्ञा (ज्ञीव-विज्ञान) ८. मनकी गति (मनोविज्ञान)

8. श्राजानुबाहु (माषा) ९. खतराष्ट्र श्रीर भीम (इतिहास)

4. फोटोका कैमरा (विज्ञान) १०. विराध (पुराण)

# २३

# पुस्तकालयकी व्यवस्था

# पुस्तके कैसी और क्ये ?

मनुष्यके ज्ञान-भाण्डारको पुष्ट श्रीर समृद्ध करनेका सर्वोत्कृष्ट साधन पुस्तकालय है। वह हमारी मानसिक तृप्ति करनेके साथ हमारा बौद्धिक भोजन भी जुटाता है। पुस्तकालयका प्रयोग सदासे बढ़ी-चढ़ी सभ्यताका परिचायक माना गया है क्योँ कि पुस्तक ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम घर-बैठे संसारका श्रमण कर लेते हैं, सारे संसारके दर्शन, विज्ञान श्रीर साहित्यसे परिचित हो जाते हैं, नई श्रीर पुरानी विभिन्न जातियोँकी विचार-धारामें डुविकयाँ लगाकर श्रममोल मोती बटोर लेते हैं, सहस्रों वर्ष पूर्वके महापुरुषों की भावनाश्रों का प्रत्यच परिचय प्राप्त कर लेते हैं श्रीर इस प्रकार श्रमने जीवनको सरल श्रीर सुसंस्कृत बनाते हुए मिन्नष्कको तुष्ट, मनको प्रसन्न श्रीर बुद्धिको विकसित करते चलते हैं। इसलिये किसी किवने कहा है—

बैठे-बैठे हो सेर दुनियाकी । ये तमाशा किताबमें देखा ॥

#### पुस्तकालयका महत्त्व

यदि अध्यापकोँ को हम विद्यालयका मस्तिष्क मानेँ तो पुस्त-कालयको विद्यालयका आत्मा मानना पड़ेगा, क्याँकि अध्यापकाँकी कार्य-कुशलता बहुत कुछ पुस्कालयकी उपयोगितापर ही निर्भर है। जो वास्तविक अध्यापक होते हैं वे सदा पुस्तकालयोंका उपयोग करते हुए अपने ज्ञान-चितिजको उदार करते रहते हैं, जिससे उनके विद्यार्थी भी केवल पाठय-पुस्तकके कूप-मंडूक न बने रहकर मुक्त श्राकाशमें विचरण करनेवाले पत्तीके समान विस्तृत वसुधाकी थोड़ी बहुत जानकारी रखनेवाले हो जायँ।

## पुस्तकेाँका चुनाव

जिस प्रकार विद्यालयका आत्मा पुस्तकालय है उसी प्रकार पुस्तकालयका प्राण पुस्तकोंका समुचित चुनाव है। पुस्तकालयमें संसारका कूड़ा-कचरा बटोरकर रख देनेसे कोई लाभ नहीँ होता। ऐसे पुस्तकालयों से लाभके स्थानपर हानि होनेकी ही अधिक सम्भावना रहती है। शिक्षण-संस्थाओं के पुस्तकालयों में जो पुस्तके रक्खी जायँ उनमें तीन बातों पर ध्यान रखना परम आवश्यक है—

- १. पुस्तकालयमें संगृहीत पुस्तकें रुचिकर तो हों पर कुरुचिपूर्ण नहीं। उन पुस्तकों के पठन-पाठनमें मन तो रमे पर कोई चरित्र-सम्बन्धी अवाञ्छनीय प्रभाव न पड़ने पावे।
- २. पुस्तकेँ छात्रोँ के विचारको प्रोत्साहन देनेवाली तो अवश्य होँ पर सर्वेथा दार्शनिक न होँ।
- ३. पुस्तकोँ के पठन-पाठनसे विद्यार्थीमेँ स्वयं सोचनेकी शक्ति तो बढ़े पर उसकी सारी शक्ति पुस्तक समफनेमेँ ही न लग जाय।
- ४. उनमें ज्ञान वढ़ानेवाले विषयों का वर्णन इतना सरल, सर्वेषाही तथा लोकबोध हो कि केवल आध्यापक ही नहीं वरन छात्र भी उससे उचित लाभ उठा सकें।

## पुस्तकालयके विभाग

पुस्तकों की प्रकृतिके अनुसार विद्यालयके पुस्तकालयके पाँच विभाग हो सकते हैं—

१. चपदेशात्मक पुस्तकेंं: जैसे नीतिके संग्रह, हितोपदेश, भगवद्गीता आहि ।

सहायक प्रन्थ (रेफ़रेन्स बुक्स): जिनका उपयोग किसी विषयकी विशेप जानकारीके लिये ही किया जाता है। चित्र-संप्रद, कोष, विश्वकोष और मानचित्रावली (ऐटलस) जैसी पुस्तकोँकी गणना इसी श्रेणीमें की जा सकती है।

पाठ्य प्रन्थ: जो कज्ञा-विशेषके लिये निर्दिष्ट हो चुकी हैं; किन्तु इन पुतकोंका उपयोग तभीतक रहता है जबतक उनका नाम पाठ्य-पुस्तकोंकी सूचीमें चढ़ा रहता है।

४. विशेष विज्ञान-सम्बन्धी पुस्तकें : जिनमें विजली, बेतारका तार स्त्रादि नवीन वैज्ञानिक विषयों पर खोजके साथ लिखी हुई पुस्तकें स्त्राती हैं।

4. मनोरंजक पोथियाँ: जिनमेँ काव्य, नाटक, कहानी, यात्रा-वृत्तान्त श्रोर उपन्यास श्रादिकी खपत हो सकती है। इस संग्रहमेँ ऐसी कोई पुस्तक न छूट जाय जिसके न होनेसे विद्यालयके पाठ्य-विषयौँ के किसी श्रंशके पढ़ने-पढ़ानेमें वाधा पढ़े या कठिनाई हो।

पुस्तकों का संग्रह

पुस्तकोँकी प्राप्तिके दो ही मार्ग हैं—१. पुस्तकोँ मोल ली जायँ या २. वे उपहारमेँ मिलेँ। इनमेँ से किसी भी ढंगसे पुस्तकोँ मिलेँ परन्तु उन्हें पूर्वोक्त कसौटीपर कसनेके पत्रात् ही पुस्तकालयमेँ स्थान देना चाहिए। मोल ली हुई पुस्तकों के सम्बन्धमेँ तो कसौटीका प्रयोग होना स्वाभाविक है परन्तु उपहारमेँ मिली हुई पुस्तकोंको परखनेका प्रयत्न प्रायः लोग नहीँ करते। दानकी बिछ्याके दाँत कीन गिनता है १ पर यह ठीक नहीँ है। विद्यार्थियोँ के लिये हानिकारक सिद्ध होनेवाली पुस्तकोंका बिहकार करना ही श्रेयस्कर है, भले ही वे बहुमूल्य होँ स्रोर विना मूल्य ही मिली होँ।

पुस्तकालयके विभाग

स्कूलों में पुस्तकालयके दो विभाग करने चाहिएँ-१. सर्वसाधारणके

लिये अर्थात् स्कूल भरके लिये हो, जिसका उपयोग अध्यापक तथा छात्र समान रूपसे करें। २. कचा-पुस्तकालय, जिसका उपयोग केवल एक कचाके विद्यार्थी करें।

# श्रध्यापक-द्वारा निर्देश

कज्ञात्रों से सम्बद्ध पुस्तकालयों की पुस्तकें कज्ञाके विद्यार्थियों के श्रवस्थानुरूप होँ। श्रध्यापकको चाहिए कि वह विद्यार्थियोँकी मानसिक अवस्थाके अनुसार पढ़नेके लिये पुस्तकें चुननेमें सहायता दे श्रीर मनोवैज्ञानिक प्रेरणा-द्वारा विद्यार्थियो मे श्रनिवार्यतः पुस्तक पढ़नेको रचि उत्पन्न करे। पर इसके लिये किसी प्रकारकी कड़ाई कदापि न की जाय । उदाहरणार्थ, पढ़ाते-पढ़ाते अध्यापक कह बैठे कि अमुक विषयपर श्रमुक पुस्तकमें श्रमुक मनोरंजक बात लिखी है। यह कहकर विद्यार्थियोँ से उस मनोरंजक बातकी संचिप्त चर्चा भी कर दे। ऐसा होनेसे विद्यार्थी स्वभावतः उक्त पुस्तक पढ़नेके लिये त्र्याकृष्ट होँ गे। परन्तु श्रध्यापकका कार्य इतनेसे ही समाप्त नहीँ होता। उसे बीच-वीचमें यह परीचा भी लेते रहना चाहिए कि विद्यार्थियों ने उसकी बताई पोथियाँ पढ़ी हैं या नहीं पर विद्यार्थी यह कभी न भाँपने पावें कि हमारी परीक्ता हो रही है। पढ़ाते समय श्रध्यापक एकाएक पूछ बैठे कि 'श्रमुक पुस्तक तो तुमने पढ़ी ही है, बतात्रो तो।' इस प्रकार बीच-वीचमेँ पूछते रहनेसे अध्यापक-द्वारा निर्दिष्ट पुस्तक विद्यार्थी अवश्य पढ़ेगा क्योँ कि उसके मनमें यह भय तो बैठ ही जायगा कि न जाने कव अध्यापक महाशय अपनी बतलाई हुई पुस्तकके विषयमें कुछ पूछ, वैठेँ श्रीर हम समुचित उत्तर न देनेके कारण कवामेँ लिज्जित होँ।

#### पुस्तकालयका प्रबन्ध

मुख्य पुस्तकालयके प्रबन्धका भार किसी ऐसे पुस्तकाध्यक्त या अध्यापकको सौँपना चाहिए जिसे पुस्तकोँ से स्वाभाविक प्रेम हो, जिसका ज्ञान चतुर्मुख हो, जो थोड़ी-बहुत सभी विषयोँकी जानकारी रखता हो, जिसके पास किसी विशेष विषयके अध्ययनकी इच्छा लेकर यदि कोई आवे तो वह तुरन्त उसके काममें आनेवाली दो-चार-छह पुस्तकों के नाम वतलाकर उचित परामर्श दे सके।

कत्ता-पुस्तकालयकी देखरेख तो उसी कत्ताके कत्ताध्यापकके हाधमें हो पर पुस्तकके लेन-देनका सारा काम विद्यार्थियों के द्वारा ही होना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में सचाई और स्वावलम्बनकी भावना बढ़ती है। पुस्तकके लेन-देनका सारा प्रबन्ध विद्यार्थियों के हाथों में रहनेसे उनकी रुचि भी धीरे-धीरे पुस्तकों के पठन-पाठनकी और बढ़ती है।

## पत्र-पत्रिकाएँ

हस्तलिखित पत्रिकान्नों के सम्पादकों की प्रवृत्ति होती है कि उन्हें जो कुछ भी अगड़म-बगड़म जिस किसीसे भी लिखा हुन्या मिल जाता है उसे वे उस पत्रिकामें भर देते हैं। किन्तु उसे विपयों का ऐसा छुन्दर चुनाव करना चाहिए कि अशुद्ध, असम्बद्ध, अनावश्यक, अनुगंत तथा कुरुचिपूर्ण सामग्री न प्रविष्ट हो, लेख छोटे और मनोरञ्जक हों, उनमें गुरु और उपदेष्टाके रूपसे ज्ञान देनेका प्रयास न करके कथाके ढंगसे ज्ञान दिया जाय । प्रायः इन पत्रिकाओं में प्रत्येक लेखकी भाषा और शैली अलग-अलग होती है। इनमें शैली भले ही अलग-अलग हो किन्तु भाषाकी एकरूपता अवश्य होना चाहिए। सम्पादकका काम है कि वह आए हुए सब लेखेंकी भाषाको एकरूप कर दे और शैलीके दोष भी सुधार दे। सब लेख सुन्दर लिपिमें लिखे जाय और यथासम्भव सब लेख विद्यार्थियों के ही हों।

## अन्य अध्यापकेाँका सहयोग

भाषाके अध्यापको स्वय पत्रिकाका एक मात्र अधिपति न मानकर चित्रकला-शिक्तका भी सहयोग प्राप्त करके पत्रिकाका सौन्दर्ध्य बढ़ानेमें सहायता लेनी चाहिए और लेखें के बीचमें विषयसे सम्बन्ध रखनेवाले वित्र बनवाकर फूल-पत्तियों तथा बेल-बूटेॉसे प्रत्येक लेखके शीर्षक मनोहर बनवाकर देने चाहिएँ। इन पत्रिकाश्चोँ में अधिकांश छोटी-छोटी कविताएँ, कहानियाँ, संवाद, व्यंग्य-चित्र आदि सामग्री होनी चाहिए और प्रत्येक मासकी पत्रिका जिल्द वँधवाकर संग्रह कर लेनी चाहिए।

#### हस्तलिखित पत्रिकासे लाभ

इन पत्रिकाओं से विद्यार्थियों की लिखने में रुचि बढ़ती है। उनकी भाषा-शैलीका नियमन और परिमार्जन हो जाता है, अपने साथीकी किसी कृतिको देखकर अनायास ही उनकी स्वस्थ स्पर्काकी भावना जाग उठती है और उनकी रचनात्मिका वृत्ति सिक्रय हो जाती है।

## बाह्य पत्रिकाएँ

वाहरसे मँगाइ हुई पत्र-पत्रिकाओं में भी इस बातका ध्यान रक्खा जाय कि उनके विषय सुरुचिपूर्ण, चरित्र-निर्मायक, उदान्त-वृिको उकसानेवाले तथा ज्ञानवर्द्धक हों और उनकी भाषा विद्यार्थियोंकी मानसिक अवस्थाके अनुकूल हो, उनमें भूठे विज्ञापन न हें , यदि हों तो वे फाइकर अलग कर दिए जायें।

## संग्रहालय

विद्यालयों में संग्रहालय भी होने चाहिएँ। भापाके अध्यापक तथा विद्यार्थियों के लिये संग्रहालयमें कुछ विशेष वस्तुएँ अथवा उनके चित्र होने चाहिएँ। हम लोग चातक, कोकिल, सारिका तथा हंस आदि पिचयोंका वर्णन अपनी पुस्तकों में पाते हैं और पढ़ाते सयय 'एक प्रकारका पत्ती' कहकर काम चला लेते हैं, यहाँतक कि अध्यापक भी इन पिचयों के रूप-रंगसे परिचित नहीं होते। इसी प्रकार वीणा, मृदंग, भेरी, अखशस्त्र, फूल-पित्याँ, लता-वृत्त, फल-फली आदिसे भी वे अपरिचित होते हैं। यदि ये वस्तुएँ, इनके चित्र अथवा इनकी प्रतिमृतियाँ संग्रहालयमें हों तो पढ़ानेमें सुविधा हो और इन पदार्थों का उचित प्रस्यन्त ज्ञान हो।

२१. विश्वके भाषा-वितरणका मानचित्र।

२२. भारतके भाषा-वितरएका मानचित्र।

२३. नागरी अचरोँ के शुद्ध स्वरूपोँ के मानचित्र।

२४. भाषा तथा साहित्य सिखानेकी विभिन्न श्रवस्थाएँ।

२४. रस, अलङ्कार आदिके विवरण-चित्र।

२६. प्रायः ऋगुद्ध लिखे जानेवाले शब्दोंकी तालिका गुद्ध रूपों के साथ ।

२७. श्रादर्श टंकण-यन्त्रकी वर्णपीठिका (की-बोर्ड)।

#### हिन्दीके अध्यापककी योग्यता

डपर्युक्त विवरणसे ही स्पष्ट हो गया होगा कि हिन्दीके अध्यापकको संस्कृत, हिन्दी (नागरी, ब्रज, अवधी, राजस्थानी, मैथिली आदि), उर्दू तथा अँगरेजीका अच्छा ज्ञान होना चाहिए और उपर्युक्त साममीका स्वयं प्रयोग करने और छात्रों-द्वारा प्रयोग करानेकी ज्ञमता होनी चाहिए।

# कुछ नवीन शिचा-प्रणालियाँ

पीछे चौदहवेँ प्रकरणमें शिक्ता-शास्त्रकी नई गित-विधियोँका संकेत दिया जा चुका है। यहाँ नई शिक्ता-प्रणालियोँका परिचय देकर यह विचार किया जायगा कि उनमें भाषा-शिक्ताकी क्या व्यवस्था है और वह कहाँतक उपयोगी तथा सार्थक है।

# वालोद्यान (किखडेरगार्टेन्)

्रफीड्खि फ़ोबेल्ने १८४० ई० में जर्मनीमें खेल, स्वामाविक चहल-पहल तथा स्वेच्छापूर्वक स्वशिद्धा-द्वारा वालकोंको स्वयं-शिद्धित तथा स्वयं-संस्कृत बनानेके उद्देश्यसे वालोग्यान (किंडरगार्टेन) नामकी बाल-पाठशाला खोली जिसका उद्देश्य 'वालकोंकी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियोंको इस प्रकार जगाना था कि बालक अपनी बास्तविक प्रकृति, चरित्र तथा अपनी जीविका-पृक्तिको सचाईके साथ प्रकट कर सके, उन्नत कर सके श्रीर सीखते चलनेके साथ-साथ अपनेको शिच्लित बनाता चले।'

इस उद्देश्यकी पूर्त्तिके लियं उन्होँ ने निम्नलिखित साधन अस्तुत किए—

- १. गीत, खेल और सीधा-सादा शारीरिक व्यायाम: गीतोँ में वे लोरियाँ थीँ जो प्राय: माताएँ गाया करती थीँ और खेल तथा व्यायाम वे ही थे जो बहुधा बालक खेला करते थे या माताएँ बच्चोँके साथ खेलती थीँ।
  - २. सिखाऊ खिलौने : इन्हें 'फ़ोबेलका उपहार' भी कहते हैं। ये

खिलौने इस प्रकार बनाए गए थे कि बच्चे स्वतन्त्रतापूर्वक 'श्रपने श्राप बना-विगाड़कर' श्रपना विकास करें तथा ज्यामितिके श्रनेक रूपों से परिचित हो जायँ।

३. सिखाऊ हस्तकौशलकी सामग्री: बाल्ड, चिकनी मिट्टी, कागज-पें सिल इत्यादि, जिनके प्रयोगसे कुछ वस्तुएँ बनाई जा सकेँ।

थ्र. प्रकृति-निरीन्नणः पेड़-पत्तौँ तथा चिड़ियोँ-चौपायौँ से परिचय प्राप्त करना, जिसते बालक वनस्पति तथा जीव-जन्तुत्रौँ से सम्पर्क प्राप्त करके उनका त्रादर करेँ।

#### ५. कथा-कहानी ।

उपर्युक्त साधनों में गीत तथा कहानियों से भाषा-शिच्नएमें अधिक सहायता मिल सकती है। कुछ खिलोनों (उपहारों) के जोड़तोड़ और मेलसे अच्चर तो बनाएजा सकते हैं किन्तु खेलके इस स्वतन्त्र वातावरएमें भाषा-शिच्नएका कोई भिन्न अस्तित्व या महत्त्व नहीं है। इसी आधारपर मुवालीके श्रीदेवीदत्तने भी एक किंडरगार्टेन-बक्स बनाया है जिसमे चौबीस लड़कीके दुकड़ों से कई भाषाओं के खैचर तथा बहुतसे जीनों और पदार्थों के रूप बन जाते हैं। इनसे बचोंको आनन्द तो भिलता है और वे सिक्रय भी रहते हैं किन्तु अच्चर सीखनेके बदले वे साँप और चिड़िया अधिक बनाते हैं, क ख ग घ कम। इस प्रएालीसे शिचा देनेमें समय बहुत नष्ट होता है। हाँ, आरम्भमें दो तीन वर्षके बचोंको दो-तीन महीने इनसे बहलाया अवश्य जा सकता है।

## मौन्तेस्सोरी प्रणाली

इटली-निवासिनी श्रीमती मेरिया मौन्तेस्सोरीने बालकोँके स्वतन्त्र स्वाभाविक विकासको अवाध बनानेके लिये अपने नामसे मौन्तेस्सौरी शिज्ञा-प्रणाली निकाली है जिसके सिद्धान्त ये हैं—

श्रागे दी जानेवाली शिचाके लिये पहलेसे पुट्टे तथा श्रंग ठीकः
 श्रकारसे सभा दिए जायँ।

- २. इस साधनाके लिये विशेष रूपसे निर्मित, नियमित सामग्री ( डाइडैक्टिक मैटीरियल ) पर क्रमिक अभ्यास कराए जायेँ।
  - ३. ये अभ्यास बालक अपनी गतिसे करे।
- ४. उन सब कार्येाँके लिये पहलेसे हाथ, त्र्यांख त्रादि स्वा दिए जाय जिन कई प्रकारके कार्य एक साथ होते हैं, जैसे सलाईसे वननेमें।

श्रीमती मौन्तेस्सोरीका कथन है कि मैं ने सब प्रकारके बालकोंकी. गितिविधि मली प्रकार सममकर श्रत्यन्त कठोर वैज्ञानिक कसौटीपर कसकर सब सामग्री बनाई है पर उन्हों ने उस वैज्ञानिक कसौटीका लेखा कहीं नहीं दिया है कि श्रीर लोग भी उसकी परीन्ना कर सकते। भाषा सिखानेकी विधियाँ भी इनकी विचित्र हैं। बलुए कागज़के श्रन्तर काटकर श्रलग चिपका दिए जाते हैं। बालक श्रांख ने पट्टी बाँधकर या देखकर उनपर हाथ फेर-फेरकर श्रन्तर पहचानता चलता है। श्रन्थोंकी पाठशालांके लिये तो यह प्रणाली ठीक है पर साधारण विद्यालयों में इस क्रमसे पढ़ाना, समय श्रीर द्रव्यका श्रपव्यय है। इसी प्रकार इन्हों ने व्याकरण, बाचन, गणित, सगीत तथा चित्रकला इत्यादिके लिये भी बड़े ठाट-बाटके व्यय-साध्य उपाय निकाल डाले हैं जिनके लिये न तो भारतके पास पैसा है, न समय। इसे तो राजाशोंकी हवेली समभना चाहिए—

## 'दिसके बहसानेकी ग़ालिव ये ख़यास अच्छा है ।' डाल्टन श्रयोगशाला-योजना

डाल्टन प्रयोगशाला योजना (डाल्टन लैबोरेटरी प्लैन)की प्रवर्त्तिका कुमारी हेलन पार्खर्स्ट हैं। इनका भी उद्देश्य यही है कि बालकोंको ज्ञान तो श्रवश्य दिया जाय, पर वे उसे बोम न समभें श्रीर यन्त्रके समान श्रक्षचिकर तथा नीरस न मानें। इसीलिये उन्होंने नित्यकी दिनचर्या (टाइम-टेबिल) फाड़ फेंकने श्रीर सीधा एक महीने भरका काम देनेकी सम्मति दी है। विद्यार्थियोंको भी उन्होंने स्वतन्त्रता दे दी है

कि वे इस कामको महीने भरमें जिस समय चाहें पूरा करें। उनके मतानुसार विद्यालयकी कज्ञाखाँ के बदले सब कन्न भूगोल, भाषा, इतिहास तथा।विज्ञानकी प्रयोगशाला बना दिए जायँ जहाँ उस-उस विषयके सब साधन श्रीर अध्यापक उपस्थित रहेँ जो विद्यार्थियोँको समय-समयपर परामर्श देते रहें। इस योजनामें सब काम विद्यार्थी स्वयं करता है। ज्यों ही वह एक निर्दिष्ट कार्य समाप्त कर लेता है त्योँ ही उसे दूसरा मिल जाता है। मेधावी बालक शीव्र काम समाप्त करके आगे बढ़ सकता है, -मन्द् वालक अपनी मन्दी चालसे भी काम करता रह सकता है। दोनोंको लाभ है। इसमें अध्यापकको भी अधिक नहीं बोलना पड़ता। चार सप्ताहोँ में फैलाकर एक महीने पढ़नेके पाठ तथा लिखनेके लिये श्रभ्यास देकर वह केवल सहायता भर देता रहता है। विद्यार्थी भी स्वतन्त्र, अध्यापक भी स्वतन्त्र। कुमारी पार्खस्टैने उदारतापूर्वक यह स्वतन्त्रता भी दे दी है कि इस प्रणालीमें स्थानकी आवश्यकताके अनुसार परिवर्त्तन भा किए जा सकते हैं। यह प्रणाली तभी प्रारम्भ की जा सकती है जब बालक अपने पैरपर खड़ा होनेके योग्य हो जाय अर्थात् वर्तमान छठी कन्नासे इसका ठीक उपयोग किया जा सकता है।

इस प्रणाली में जो कार्य दिया जाता है उसे श्रमिसन्धान-कार्य (कीन्ट्रैक्ट एसाइनमेण्ट) कहते हैं। यह कार्य देते समय निम्नलिखित चातीँका ध्यान रक्खा जाता है—

- प्रस्तावना: थोड़ेसे शब्दोँ में एक महीनेके कार्यका कुछ थोड़ा-सा परिचय दे दिया जाय।
- २. विषयाङ्गः भाषाके जिस श्रंग (रचना, व्याकरण, कविता स्थादि) के लिये कार्य दिया जाय उसका उल्लेख कर दिया जाय।
- ३. समस्याएँ : शब्द-तालिका बनाना, नानचित्र बनाना आदि काम वता दिए जायँ । भाषाके पाठमेँ ऐसी समस्याएँ कम होती हैँ।
- ४. लिखित कार्य: जो कुछ लिखवाना हो उसकी पूरी सूची दे दी जाय और जिस तिथिको लेख लेना हो उसका भी स्पष्ट उल्लेख हो।

- कण्ठस्थ करनेके योग्य कार्यः कण्ठस्थ कराई जानेवाली कविताओं अथवा गद्य अनुच्छेदोँका उल्लेख किया जाय।
- ६. बैठक (कौन्फरेन्स): जिन तिथियोँको विभिन्न विषयोँपर वातचीत करनेके लिये पूरी कन्ना एक साथ वैठानी हो उन तिथियोँका उल्लेख हो।
- ७. सहायक पुस्तकें: सहायक पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकात्रों के नाम देकर उनके अध्यायों तथा पृष्ठोंका भी उल्लेख कर दिया जाय जिससे छात्रोंको सामग्री दूँ ढनेमें समय नष्ट न करना पड़े।
- द्र गतिपत्र (प्राफ): छात्रोंका यह वतला दिया जाय कि गतिपत्र (प्राफ) पर अपनी उन्नतिका लेखा किस प्रकार बनावें। अगले प्रप्रपर गतिपत्रका चित्र देखिए।
- १. सूचना-पट्ट: प्रयोगशालाके सूचना-पट्टपर चित्र, मानचित्र त्रथवा लेख त्रादि टाँगकर उसका भी उल्लेख कर दिया जाय।
- १०. विभागीय छूट : कच्चाके विभिन्न पाठ्य विपयाँमें परस्पर सहयोग करके विभागीय छूट दे दी जाय। यदि किसी विद्यार्थीको इतिहासके अध्यापकने शिवाजीपर एक लेख लिखनेको दिया और वह लेख भाषाकी दृष्टिसे बहुत अच्छा लिखा गया तो भाषाका अध्यापक अपने दिए हुए लेखन-कार्यमें से उतनी कमी कर देता है और उसका उल्लेख कर देता है। यही विभागीय छूट कहलाती है।

इस प्रकार एक-एक सप्ताहका कार्य्य अलग-अलग बनाकर दे देना चाहिए और इन सिद्धान्तों के अनुसार ऐसी पुस्तकों का भी निमाण और प्रचार करना चाहिए जिसमें भली प्रकार वॉटकर काम देनेका सुयोग हो। यह प्रणाली दोष-रहित, मनोविज्ञान-सिद्ध, शिज्ञा-शास्त्र-विहित, रुचिकर तथा सर्वत्र प्रयोज्य है, अतः अर्वश्रेष्ठ है, किन्तु इसके लिये सिद्ध अध्यापक और प्रत्येक विषयकी विशेषतः भाषाकी अत्यन्त समृद्ध प्रयोगशाला होनी चाहिए।

श्रादर्श विद्यालय हास्टन प्रयोग-श्राला-योजनाके श्रद्धसार गतिपत्र कार्य-संख्या १

| माम : सुधीर चतुर्वेदी प्रारम्भ तिथि : १-न-५२ आदेष्टा : आवार्थ मोहन वल्लाभ पन्त<br>कचा : म<br>कचा : म |                                    | हस्तान्र  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|
|                                                                                                      |                                    | टिप्पग्री |
|                                                                                                      | अध्ययम                             | E         |
|                                                                                                      | जुखन                               | गिवित     |
|                                                                                                      | श्रध्ययम्                          | E         |
|                                                                                                      | जुखन                               | भूगोल     |
|                                                                                                      | अध्ययम                             | ्रास<br>स |
|                                                                                                      | जुलन                               | इतिहास    |
|                                                                                                      | अध्ययन                             | मंस्कृत   |
|                                                                                                      | लेखन                               | 14.       |
|                                                                                                      | अध्ययम्                            | 4         |
|                                                                                                      | जुखन                               | - (10)    |
|                                                                                                      | कार्यकी अ- हिं<br>हिवति संख्या हिं |           |

# प्रयोग प्रणाली (प्रोजैक्ट मेथड)

यह प्रणाली सर्वप्रथम संयुक्तराज्य अमेरिकामें कृषिके लिये काममें लाई गई थी। उसके पश्चात् अन्य पाठ्य विपर्यों के लिये भी इसका प्रयोग किया जाने लगा। स्टीवेन्सनने प्रयोग (प्रोजेक्ट) की यह परिभाषा दी है--

'प्रयोग वह समस्यात्मक कार्य है जो वास्तविक परिस्थितिमें पूरा किया जाय।'

[ ए प्रोजेक्ट इन्न ए प्रोब्लेमेटिक ऐक्ट कैरीड दु कम्प्लीशन इन इट्स नैचुरल सेटिङ्ग । ]

इनका सिद्धान्त है कि जो विषय पढ़ाए जायें वे विद्यालयके पाठ्य-विषय कहकर नहीं, वरन वास्तविक कार्यके रूपमें सिखलाए जायें। इस प्रणाली-द्वारा भाषा-शिच्चणके एक उदाहरणसे इसका स्वरूप स्पष्ट हो जायगा।

मान लीजिए विद्यार्थियों को निमन्त्रण-पत्र लिखना सिखाना है। जिस दिन विद्यालयमें कोई उत्सव होनेवाला हो, उस दिन किसी कवाके विद्यार्थियों से कहा जाय कि नगरके प्रतिष्ठित लोगों के लिये निमन्त्रण-पत्र लिखो और मेजो। यह प्रयोग कवाको दे दिया गया। कवाके छात्र सब प्रतिष्ठित लोगों की नामावली बनावें गे, पुराने निमन्त्रण-पत्र एकत्र करके उनमें से अपनी-अपनी रुचिके अनुसार सुन्दर निमन्त्रण-पत्र छाँ टेंगे, तदनुसार अपने आप लिखेंगे, उन्हें बेल-वृदों से सजावंगे उनके खोल बनावें गे, ठिकाने लिखें गे और फिर उन्हें भेज देंगे। इस प्रकार जब एक-एक विद्यार्थी दस-दस बीस-बीस पत्र लिख लेगा तो उसे निमन्त्रणपत्रका वह रूप सिद्ध हो जायगा। अब आपने देखा कि यह समस्यात्मक कार्य्य 'वास्तिवक परिस्थित' में पूरा किया गया। किन्तु सब विषय तथा एक विषयके सब अंग इस प्रणालीके द्वारा नहीं सिखाए जा सकते। इसका प्रयोग विशेष अवसरीं पर ही किया जा सकता है।

ऐसे प्रयोग दो प्रकारके होते हैं-- १. एक-व्यापारी, तथा २. बहु-व्यापारी । जिस प्रयोगमें केवल एक समस्या हो उसे एक-व्यापारी प्रयोग (सिंपिल प्रोजेक्ट) कहते हैं। जिसमें अनेक समस्याएँ हों उमे बहु-च्यापारी प्रयोग (मल्टी-प्रोजेक्ट) कहते हैं। प्रयोग देते समय निम्नलिखित बातौँका ध्यान रक्खा जाता है-

- १ प्रयोगमें कोई करणीय कार्य हो। कार्य ऐसा हो कि छात्रको उसके लिये कुछ शारीरिक श्रम करना पड़े।
- २. कार्थ समस्यात्मक हो । कार्य प्रारम्भ करनेसे पूर्व उसके विजयमें सोचना, विचारना, सममना भी पड़े। यदि हम किसी छात्रसे लोटेभेँ पानी लानेको कहेँ तो यह कार्य हुआ, किन्तु समस्यात्मक कार्य नहीं हुन्ना, क्याँ कि लोटेमें पानी लानेके लिये छात्रको कुछ सोचना-विचारना-समम्मना नहीँ पड़ा। किन्तु यदि हम उसी छात्रसे कहेँ कि एक पात्रमें बसन्ती रंग घोलकर अपनी कज्ञाके तीस छात्रींकी टोपियाँ श्रीर कुर्ते रंगो तो यह समस्यात्मक कार्य हो गया, क्येँ कि श्रय उस छात्रको यह सोचना होगा कि वसन्ती रंग कैसा होता है ? कहाँ मिलेगा ? तीस टोपी और तीस कर्ते रँगनेके लिये कितना और कितनेका रंग लगेगा ? कितने पानीमें वह रंग डाला जाय कि रंग चटक बसन्ती हो ? रॅंगनेकी कला किससे सीखी जाय ?

श्रव यह समस्यात्मक कार्य हो गया।

- ३. कार्य पूरा होना चाहिए। कार्यके सब पत्ताँपर केवल सोच-विचारकर, उनका लेखा बनाकर न छोड़ दिया जाय, वरन् उसे पूरा भी किया जाय। यदि कपड़े रॅंगनेको कहा गया है तो सचमच कपड़े रॅंगे ही जाने चाहिएँ।
- कार्य वास्तविक परिस्थितिमेँ हो । जो समस्यात्मक कार्य दिया जाय उसे छात्र यह सममें कि इसके लिये सचमुच ऐसा अवसर आ पड़ा है, केवल अभ्यासके लिये नहीं दिया गया है। यदि वासन्ती कपड़े रॅंगनेके लिये प्रयोग देना हो तो वसन्त-पञ्चमीके दिन दिया जाय

जिससे छात्र यह अनुभव करें कि वास्तवमें यह तो आवश्यक कार्य करना ही है।

वर्षमें दो-चार बार इस प्रकारके एक-ज्यापारी या बहु-ज्यापारी प्रयोग कराते ही रहना चाहिए और ऐसे प्रयोग केवल एक छात्रको ही नहीं वर्न समष्टि रूपसे एक कज्ञाको दे दिए जा सकते हैं।

भाषा-शिद्यां के लिये नाटक बड़ा ही उत्तम बहु-व्यापारी प्रयोग है जो पूरी कद्यां कि दिया जा सकता है। मान लीजिए दसवीं कद्यां यह प्रयोग दे दिया गया—

#### 'प्रताप-जयन्तीके श्रवसरपर एक नाटक खेलो'।

कोई छात्र नाटक हूँ दैगा, कोई रङ्ग-मञ्ज्ञका निर्माण करेगा, कोई पात्र चुनेगा, कोई सङ्गीतका विधान करेगा, कोई निमन्त्रण छपवावेगा, कोई वेश-भूपाकी व्यवस्था करेगा, कोई प्रकाशका प्रवन्ध करेगा, कोई जनताको वैठानेका क्रम बनावेगा, कोई स्वागतका रूप स्थिर करेगा। इस प्रकार बहु-व्यापारी प्रयोगसे पूरी कन्नाको ऐसा 'समस्यात्मक कार्य मिल जायगा जिसे वे वास्तविक परिस्थितिमें पूर्ण' कर सकेंगे।

## वर्धा-शिद्धा-योजना

श्राजकल वर्धा-रिश्ता-योजनाकी धूम है। उतर-प्रदेशमें श्राधार-रिश्ता (वेसिक एजुकेशन) के नामसे तथा मध्यप्रान्तमें विद्या-मन्दिर योजनाके नामसे इसीका प्रयोग हो रहा है। यह योजना सर्वप्रथम महात्मा गाँधीने श्रपने 'हरिजन' के सन् १९३७ के एक श्रंकमें प्रकाशित की थी। उनके श्रनुसार यह योजना १. मुख्यतः गाँवों के लिये हैं जहाँ नगरोंकी श्रपेत्ता शिल्लाका श्रधिक श्रमाव है। २. इसका उद्देश्य यह है कि काम-चलाऊ शिल्ला, श्रद्धर-ज्ञान तथा किसी उपयोगी कौशलका ज्ञान सवको करा दिया जाय। ३. यह शिल्ला कर-दाताश्रोंपर भार न होकर स्वावलम्बी हो। ४. इसके द्वारा गाँवें छोड़कर नगरों में जाकर बसनेकी प्रवृत्ति रोकी जाय। इस योजनामें सब ज्ञातच्य विषयोंकी शिन्ना किसी मूल हस्तकीशलपर श्रवलम्बित तथा उससे सम्बद्ध होती है। बालकने जो मूल हस्तकीशल श्रपनाया हो उसीसे भाषा, इतिहास, भूगोल, सङ्गीत सबका सम्बन्ध जोड़ा जाता है। इन मूल हस्तकीशलों में कताई-बुनाई, खेती-बारी, बढ़ईगीरी इत्यादि श्रनेक हस्तकीशल श्रा सकते हैं। यह योजना पेस्टालीजीके शिन्नण-सिद्धान्तों तथा प्रयोग-प्रणालीका भारतीय रूपान्तर मात्र है।

यह शिज्ञा-योजना भारतके चार कष्ट दूर करनेकी दृष्टिसे बनाई गई थी—१. दरिद्रता २. निरज्ञरता, ३. परतन्त्रता और ४. विद्यालयोँ की नीरसता। यह प्रणाली चार मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धान्ते। ( लर्निङ्ग बाइ डुइंग ); ३. आवयविक शिज्ञा ( सैन्स-ट्रेनिंग ); ४. अमका आदर ( डिगनिटी औफ लेवर )। इसी आधारपर इस प्रणालीके चार आंग मी निर्धारित हो गए—१. अनिवार्य शिज्ञा, २. मानुभाषाके माध्यमसे, ३. किसी हस्तकौशलपर अवलंबित, तथा ४. स्वावलम्बी। किन्तु शिज्ञाका आधार केवल वही हस्तकौशल हो सकता है जिसमे शिज्ञाकी अधिकसे अधिक संभावनाएँ निहित होँ अर्थात् जिसके आधारपर पाठयकमके सभी विषय पढ़ाए जा सके। पाठय विषयों में निम्नलिखित विषय निर्धारित किए गए—१. मानुभाषा, २. हिन्दुस्तानी, ३. व्यावहारिक गणित, ४. सामाजिक ज्ञान ( इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र ), ४. सङ्गीत, ६. हस्तकौशल स्था ७. व्यायाम (ड्रिल)।

बद्यिप मानव-मात्रके उपयोगमें आनेवाले सभी विषयोंका समावेश इस स्चीमें हो गया तथापि नित्यके पाठन-समयकी जो अविध बनाई गई बह इतनी विषम थी कि आधे समयमें हस्तकीशल और आधेसे कममें शेष अन्य विषय; यहाँबक कि हस्तकीशलके लिये तीन घंटे बीस मिनट और शेष विषयों मेसे प्रत्येकके लिये अधिकसे अधिक आधा घंटा दिया गया। शिमलेमें इस योजनापर विचार करके निर्णय किया गया कि इस योजनाको स्वावलंबी नहीं बनाया जा सकता। ऋतः चौथा ऋंग ऋलग कर दिया गया। किन्तु तीन घंटे वीस मिनटतक चरखा चलाना चार ऋन्य किसी इस्तकौशलमें समय लगाना भी तो मनोविज्ञानके सभी सिद्धान्त प्रतिकूल है। हाथका ही काम क्योँ न हो किन्तु उसमें भी तो एकाप्रता ऋपेचित है और एकाप्रता निःसीम नहीं होती, उसकी भी ऋवधि होती है। इसीलिये उत्तरप्रदेशमें ऋाधार-शिज्ञा और सध्यप्रान्तम विद्यामन्दिर-योजनाके नामसे जब वर्धा-प्रणाली चलाई गई तो इस्तकौशलके शिज्ञण्की ऋवधि कम कर दी गई।

## वर्घा-शिचा-योजनाके गुख

इस योजनासे विद्यालयों के वाहरी रूपमें सौन्दर्य आ गया है। नीरस कोरी भीतौँगर श्रव अनेक प्रकारके बेलबूटे श्रीर चित्र वने दिखाई देते हैं। उनमें प्रवेश करनेपर एक स्वाभाविक आकर्षण होता है. उनके प्रति एक प्रकारकी समता होती है। अपनी नृतन रचना अथवा अपने चनाए हुए चित्रसे वालकों के मुखपर स्वनिर्मितिका गौरवपूर्ण उल्लास श्रीर उत्साह भी दिखाई देता है। उनकी निष्क्रिय उँगलियोँ में कल।पूर्ण सिक्रियताकी स्वस्थ चहल-पहल दिखाई देती है और उनके मनमें अमे के प्रति ब्रादर वढ चला है। छात्रोँ में ब्रालस्य कम हो चला है। छोटे-बड़े, ऊँच-नीचका भेद भी तीव्र गतिसे नष्ट हो रहा है। रटने श्रौर श्रीखनेका रोग दूर होता चला जा रहा है और छात्रों में वह आतंक नहीं दिखाई देता जो किसी समय इन पाठशालाश्रोंका विशेष शृंगार था। मातृभाषामें शिक्षा होनेसे विभिन्न विषयीँका ज्ञान अधिक वेगसे बढ़ रहा है और विदेशी भाषापर अधिकार प्राप्त करनेके अति प्रयासमें जो समय और शक्ति नष्ट होती थी वह दूसरे कामों के लिये वच गई हैं। अध्यापकको भी थोड़ा विश्राम मिल गया है। वह भी उतना व्यय श्रीर व्यस्त नहीं दिखाई देता जितना पहले था।

## इस योजनाके दोष

किन्तु साथ ही विनय और शील, जो मानव-शिचा और समाजोन्नतिके दो प्रधान स्तम्भ हैं, अत्यंत निर्ममताके साथ तोड़कर गिराए जा रहे हैं। छात्रों में उद्देखता, असहन-शीलता और उच्छूङ्खलता बढ़ रही है। वे हस्तकौशलका काम करते अवश्य हैं किन्तु अधिकांश बालकोंकी उधर रुचि नहीं है, क्यों कि हमारे देशकी अधिकांश जनता गाँवों में रहती है और प्रत्येक छोटे-बड़ेको अपने सब काम अधिकांश अपने हाथ ही करने पड़ते हैं। घरमें जो बालक प्रातःकाल सानी-पानी करके आया है वह चरखेके चरखेमें पड़कर उचेगा नहीं तो क्या होगा! किर यह हस्तकौशलका चरखा विधिका चक्र बनकर पाठशालाके सभी घंटों में उसके सिरपर घूमता है क्यों कि भाषा, इतिहास, गिणित, सङ्गीत सभी विषयोंका पाठ उसी हस्तकौशलसे प्रारम्भ होता है और उसीसे अन्त होता है। किसीको भी पागल कर डालनेके लिये इससे बढ़कर और क्या उपाय हो सकता है ?

एक ओर हम समूचे समाजको 'पाई-पाई बचाओ', 'कुछ नष्ट न करो' का उपदेश देते हैं, दूसरी ओर, हमारे इन नये विद्यालयाँ में सूत, रूई, लकड़ी, काराज, काडबोर्ड ओर रंग आदिका इतना अपव्यय हो रहा है कि उसे देखकर तो अपने देशकी दरिद्रतामें तिनक भी विश्वास, करनेका मन नहीं करता। शिचा-केन्द्रों से तीन-तीन महीनेमें कला-कौशलके महापण्डित बनकर निकले हुए अध्यापकगण जो परिमित ज्ञान लेकर आते हैं बस वही ज्योंका त्यों अपने छात्रोंको सिखा देते हैं । उत्तर-अदेश या मध्यप्रान्त, जहाँ चाहे चले जाइए, चित्र एकसे, काराजके खिलौने एकसे, लकड़ीके निर्माण भी एकसे और वे सब भी ऐसे जिनका भारतीय जीवनसे कोई सम्बन्ध नहीं । विलायतसे हस्तकौशलकी शिचा पाए हुए कलाचार्योंने तश्तरी, दियासलाईकी डिविया, चौकोर या अठपहळ डलिया, श्रॅगरेजी चालके गिरजाघरके ढंगका घर, पत्र रखनेका बदुआ आदि बनाना सिखलाया है। गाँवँके

लोग इन्हें लेकर क्या करें गे ? यदि उन्हें मोंपड़ी बनानेके कुछ नये रूप सिखाए गए होते, खटिया बुनाना, खाट सालना, चौकी, पीढ़ा, मचिया, मसालेकी चौकड़ी, टोकरी, हल, रस्सी, चर्का, करघा, कंघी, चक्की, सिल या कुछ ऐसी वस्तुर्झोंका बनाना सिखाया गया होता, जिनका उनके जीवनसे प्रत्यच्च सम्बन्ध है तो उन्हें लाभ भी होता श्रीर उन्हें व्यावसायिक जीवनके चुनावमें सहायता भी मिलती।

फिर सबसे बड़ा परीचाका भूत तो हमारे सिरपर चढ़ा ही हुआ है। हम जो कुछ पढ़ते या पढ़ाते हैं सब परीचाके लिये, क्यों कि समाज यही चाहता है और शिचा-विभाग भी यही चाहता है कि छात्र अधिकसे अधिक संख्यामें परीचा उतीर्ण करें। परिचा-फलसे ही अध्यापककी योग्यता और सफलता आँकी जाती है। अतः जबतक यह परीचा हमारी शिचा-प्रणालीमें कृत्या वनकर वैठी रहेगी तवतक किसी प्रणालीसे हमारी शिचाका उद्धार नहीं हो सकता।

इस प्रणालीमें नैतिक श्रीर धार्मिक शिचाका भी श्रत्यन्ताभाव है। जिस बातके लिये वास्तवमें शिचा दी जानी चाहिए उसीका श्रभाव इसमें श्राद्यन्त खटकता है। यदि नैतिक शिचाकी हमने व्यवस्था नहीं की तो हमारी शिचा-योजनाका प्रयोजन ही क्या हुआ ? वर्णमान शिचा-शास्त्रियाँको इन प्रभाँगर विचार करके नई शिचा-प्रणालीका स्वरूप स्थिर करना चाहिए कि शिचा ही हमारे धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा नैतिक जीवनकी नींव है।

खेल-द्वारा भाषा-शिच्या

त्राजकल मनोवैज्ञानिकोंका कथन है कि वालकेंकी शिद्धा श्रिधिक स्वामाविक तथा सुरुचिपूर्ण बनानेके लिये उन्हें नया ज्ञान इस प्रकार दिया जाय कि वे स्वतः उस श्रोर प्रवृत्त हें। यह तभी सम्मव हो सकता है जब उस वस्तु या विषयमें बालककी स्वयं रुचि हो। किन्तु श्रध्यापकके लिये यह जानना बड़ा कठिन है कि किस वालककी किस बातमें श्रधिक रुचि है श्रोर यदि यह जान भी लिया जाय तो एक

कज्ञाके पैँतीस भिन्न रुचिवाले बालकेँके अनुकूल पाठय विषय प्रस्तुत करना उसके लिये केवल कठिन ही नहीं, असम्भव भी है। अतः कुछ शिचा-शास्त्रियोँ ने यह सुभाव उपस्थित किया कि अधिकांश बालके मे जो स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ अवश्य पाई जाती होँ, उन्हींका प्रयोग किया जाय । उनमें से एक प्रवृत्ति है खेल-कूरकी । बालकमें आवश्यकतासे श्रिधिक चापल्य और उत्साह होता है। वह प्रित च्राण कुछ करना, कुछ सीखना, कुछ जानना चाहता है। मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि बालकमें कुछ श्रभिवद्धित स्फूर्ति (सरप्लस इनर्जी) होती है जो उसे खेल-कूदके लिये उत्तेजित करती रहती है। किन्तु यह सिद्धान्त नितान्त भ्रामक है। तथ्य यह है कि जैसे कोई प्रौढ मनुष्य भी किसी नये नगरमें पहुँचकर कुत्इलवश वहाँकी प्रत्येक श्रदृष्टपूर्व, श्रननुभूत वस्तुकी श्रोर श्रांखें फाड़कर देखता है श्रीर जानने, सममने तथा सीखनेके लिये व्याकुल रहता है, उसी प्रकार संसार-रूपी नये महानगरमेँ आया हुआ बालक, अपने चारोँ स्रोर नये पदार्थ स्रोर नये विषय देखकर, कुत्हल-वृत्तिसे नई-नई वस्तुएँ देखने, सुनने और सममने तथा अन्य लोगोंकी देखा-देखी वैसा ही करनेकी प्रयत्नशील होता है। अतः बालकोंकी शिचाको स्वाभाविक वनानेके लिये उसे नया ज्ञान इस प्रकार देना चाहिए कि उनमें कुतृहल-वृत्ति जागरित हो और नया ज्ञान आत्मसात् करनेके लिये उत्सुकता हो।

शिचा-चेत्रमें इस प्रकारकी मनोवैज्ञानिक क्रान्ति लानेका श्रेय विलायती मनोवैज्ञानिकोँको ही नहीँ है। आर्थ ऋषियोँने वेदके अयाध्यात्मिक तत्त्वोँका प्रचार और प्रसार उपनिषद्के आख्यानोँ द्वारा किया। भगवान् बादरायण व्यासजीने पुराणों के द्वारा वेदकी व्याख्या करके वेदव्यास नाम धारण किया और विष्णुशर्माने तो शुद्ध श्रौर स्पष्ट भाषामें यह बात समका दी कि जो राजकुमार सीधे उपदेशों श्रीर पाठौँसे घबरा गए हों उन्हें कथाके द्वारा नीति सिखाई जाय-

कथाच्छकेन बाजानां नीतिस्तविह कश्यते

[ कथा सुना-सुनाकर उसीके बहाने बालकेंको यहाँ नीति सिखाई जा रही है। ]

यह कथा-प्रणाली भी खेल-प्रणालीका ही एक रूप है। इसी प्रकार भरतने नाट्यको भी हितोपदेश-जननं श्रीर सर्वोपदेशजननं कहा है। महाकवि कालिदासने श्रपने मालिकाग्निमित्र नाटकमें नाट्याचार्य गणदासने स्पष्ट कहला दिया है—

नाट्यं भिन्नरुचेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम् ।

[ नाट्य ही एक ऐसा उत्सव है जिसमें भिन्न-भिन्न रुचिवाले लोग भी एक-सा त्रानन्द पा सकते हैं। ] अतः खेलके द्वारा ज्ञान सिखानेकी श्रेरणा हमें साचात् विलायतसे नहीं प्राप्त हुई है।

किन्तु शिल्लामें अनावश्यक खेलका प्रवेश करके उसे हास्यास्पद् और खेलवाड़ नहीं बना देना चाहिए, क्यों कि जहां कलाके अधिकांश बालक उन खेलों में सिक्रिय तथा उत्साहपूर्ण भाग लें गे, वहां ऐसे भी निरुत्साही, पेंगे तथा जड़ बालकेंकी कमी नहीं होगी जो मुँह बाकर, दुकुर-दुकुर ताका करें गे और करें -धरें गे कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त, जब बालकेंको गन्ध मिल जायगी कि गुरुजी नित्य कहानी ही कहते हैं, नाटक ही खेलवाते हैं और खेलवाड़ ही कराते हैं तो उनकी रुचि या तो पढ़नेसे ही हट जायगी या खेलसे ही उनकी विरक्ति हो जायगी। अतः कलाके नियमित शिल्ल्यामें इन खेलोंका प्रयोग कभी छठे-छमासे ही करना चाहिए क्यों कि अधिक खेलवाड़-प्रणालीका कुफल यह होता है कि कलामें विनय और शीलका अभाव हो जाता है, बालक उदं हो जाते हैं और गुरु तथा शिष्यके बीच जो आदर और शीलका भाव होना चाहिए वह लुप्त हो जाता है। फिर भी कुछ खेल ऐसे अवश्य हैं जिनका प्रयोग उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

#### नाटक

नाटक ही एक ऐसा खेल हैं जो वास्तवमें खेल होते हुए भी शिका-मीठ बना रहता है। उसके प्रत्येक अंगमें कुत्हल उत्तेजित करनेकी सामग्री भरी रहती है। नाटकका चुनाव बालकोंकी विवेचना-शक्ति तथा रुचिका परिष्कार और संवर्द्धन करता है। वेशभूषा श्रादि एकत्र करना श्रोर निर्माण करना उनकी कला-प्रियता बढ़ाता है। मूमिका प्रह्ण करके श्रमिनय करना उनकी भाव-प्रकाशन-शक्तिको बल और सौन्दर्य प्रदान करता है तथा नाटककी श्रायोजना करके उसका प्रदर्शन करना उन्हें संघटन, व्यवहार तथा प्रबन्ध करनेका कौशल सिखाता है। नाटकसे भाषा, कथा, कला और भावोँका झान होता है। श्रतः प्रति सप्ताह या पचमें छोटे-छोटे श्रच्छे भावपूर्ण तथा उपदेशपूर्ण छोटे नाटक लिखकर बालकों से उनका श्रमिनय करात रहना चाहिए।

#### कहानी

कत्तामें प्रयोग करने योग्य दूसरा खेल हैं—कहानी। कहानीकी श्रोर हात्रों की ही क्या, बड़े-बृढ़ों-तककी स्वाभाविक रुचि होती है, किन्तु कहानी कहने-गढ़नेकी कला श्रध्यापकको श्रवश्य श्रानी चाहिए। कहानी कहते समय श्रांख, मुँह, हाथ, सिर कैसे हिलाने-डुलाने चाहिए किन बातों की पुनरावृत्ति करनी चाहिए, किन स्थलोंपर बल देना चाहिए, ये सब बातें कथा-कौशलसे सम्बन्ध रखती हैं श्रोर इनका ज्ञान श्रध्यापकके लिये श्रत्यन्त श्रपेचित है। पहले राजाश्रों ये यहाँ कहानी कहनेवाले पारिषद होते थे जो राजकायों से थके हुए राजाश्रों का मन बहलानेके लिये उनके साथ-साथ रहा करते थे। विद्षक भी कुछ इसी प्रकारके होते थे किन्तु श्रध्यापकको विद्षकत्वकी श्रेणीतक उतरनेका प्रयास नहीं करना चाहिए श्रन्यथा बालक-वानर उनका ठहरना भी कठिन कर देंगे। कहानी कहनेके लिये उचित श्रवसर भी देख-समम लेना चाहिए श्रोर जहाँतक हो सके श्रोटी कहानियाँ या चुटकुले ही श्रधिक सुनाने चाहिएँ।

## इस्तलिखित पत्रिका

केचा या विद्यालयकी अगरसे हस्तिलिखित मासिक पत्रिकाओं के

प्रचारने भी बालकें को अधिक आकृष्ट किया है। देखा गया है कि जिन निद्यालयों में कन्ना-पित्रकाका प्रचलन है वहाँ छात्रों में लेख, कविता या कहानी लिखनेकी होड़ सी लगी रहती है और बड़े चावसे वे उसमें लिखते हैं क्यों कि इससे उनकी आत्म-विज्ञापनकी भावना सरलतासे संतुष्ट हो जाती है।

#### अन्य खेल

पहेली-बुमोवल, रूढ़ोक्तियों तथा लोकोक्तियोंका प्रयोग, अन्त्याच्री-प्रतियोगिता, सुन्दर सूक्तियोंको स्वच्छतासे लिखवाकर कचाकी भीतोंपर टाँगना, सिहित्यक महापुरुषों के जन्मदिवसोत्सवेंका आयोजन करना आदि ऐसे सार्थक खेल या उत्सव हैं, जिनसे छात्रोंका भाषा-ज्ञान और साहित्य-ज्ञान दोनों भली-भाँति वढ़ सकते हैं।

कुछ मौखिक और लिखित खेल भी ऐसे हैं जिनसे कुतूहलके साथ ज्ञान भी बढ़ सकता है। जैसे—

- (अ) अचर कहकर शब्द कहलाना। कज्ञाके दो दलें में से एक दल कहता है 'ज', दूसरा दल तत्काल 'ज' से आरम्भ होनेवाला शब्द कहता है—जलज ।
- ( श्रा ) एक जातिके पदार्थों के कई नाम देकर उनके साथ एक श्रस्गत शब्द दे दिया जाय श्रोर उसे छॅटवाया जाय, जैसे—कोयला, मोर, पपीहा, हाथ, गौरैया। इसमें चार नाम पित्रयों के हैं, केवल 'हाथ' श्रसंगत है।
  - (इ) उचित क्रिया निकलवाना, जैसे —

गी ....

में ढक \*\*\*\*

बकरी \*\*\*\*

सिंह \*\*\*\*\*

देकर रिक्त स्थानों में नीचे लिखी क्रियाश्रों से उचित क्रिया झाँटकर विलखनेको कहना—

मिमियाती है, रॅमाती है, गरजता है, टर्राता है।

इसी प्रकार विशेषण, विशेष्य, क्रिया-विशेषण आदिका अभ्यास कराया जा सकता है।

(ई) कई उत्तरों में से उचित उत्तर निकलवाना, जैसे— तुलसीदासजी बड़े भारी कवि थे। क्यों कि—

- १. उनकी स्त्रीने उन्हें उपदेश दिया था।
- २. वे काशीमें रहते थे।
- ३. उन्हों ने श्रनेक सुन्दर कान्यें की रचना की है।

उपर्युक्त उत्तरोँ में से ठीक उत्तर चुनकर उससे पूर्व ठीक ( / / ) का चिह्न लगवाना।

( ड ) श्रक्रम तथा श्रनर्थक शब्दावलीले सक्रम तथा साथक वाक्य. बनाना । जैसे—

रामकी परनी रावणने श्रपनी श्रशोक-वाटिकामें उनकी रावसियोँको हर के जाकर रक्का और रखवालीके स्थि सीताजीको नियुक्त किया ।

सक्रम तथा सार्थक वाक्य येँ होगा—

रावयाने रामकी परनी सीताको हर जे जाकर अपनी अशोक-वाटिकामें रक्खा और राजसियोँको उनकी रखनाबोंके जिये नियुक्त किया।

(क) अन्नर-पत्ते खेलना: पत्तोँ (ताशके पत्तोँ) पर एक-एक अन्नर लिखकर फेँट देना और फिर दो, तीन, नार या छः बालकोँ मेँ बराबर बाँट देना। पत्ते पा चुकनेपर सब बालक क्रमशः एक-एक पत्ता चलेँ गे और प्रत्येक आगेवाला बालक ,यह प्रयत्त करेगा कि मैँ ऐसा पत्ता ढालूँ जिसके , अन्नरसे पहले पड़े हुए पत्तोँ के अन्नर मिलाकर पूर्ण शब्द बन जाय। यदि पूर्ण शब्द वन जाय तो वह उन सब पत्तोँ को उठा ले जिनसे शब्द बन जाता है। ऐसे अनेक प्रकारके सार्थक खेल अध्यापक स्वयं सोच-विचार कर बना सकते हैँ और यथावसर प्रयोग कर सकते हैँ।

## अन्य-दृश्य विधान ( श्रौडियो-वि जुत्रज्ञ मैथड्स )

आजकल दुछ शिक्ता-शास्त्रियोँका मत है कि छात्रोँको श्रव्य-दृश्य

प्रणालीसे मनोरंजनके साथ-साथ ज्ञान भी देना चाहिए। चित्र-प्रदर्शन, विभिन्न स्थानों में ले जाकर विभिन्न वस्तुत्रों, स्थानों, व्यक्तियों तथा दृश्योँका प्रत्यच्न परिचय, मूक तथा सवाक् चलचित्रके द्वारा विभिन्न देशोँ के दृश्योँ श्रीर विभिन्न मानव-जातियों के व्यवसाय, रहन-सहन, चाल-ढाल रीति-नीतिका प्रत्यत्त ज्ञान प्रामोफोनके तवाँ ये विभिन्न देशों के संगीत, भाषण-शैली और भाषाओं ज्ञान, चित्रविस्तारक ( लैन्टर्न स्लाइड या ऐपिडियास्कोप )के द्वारा भौगोलिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, स्वास्थ्य-सम्बन्धी तथा सामाजिक विषयौँका ज्ञान कराना सब इस प्रणालीके अन्तर्गत स्राता है। अञ्य-दृश्य विधानसे शिना देनेकी व्यवस्था जिन लोगोँ की है उनका मत है कि इस प्रकारके चित्र-प्रदर्शन, प्रत्यच अनुभव, भ्रमण तथा अवणके द्वारा बालक जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह पुस्तक-ज्ञानकी अपेना कहीं अधिक रुचिकर तथा हितकर होता है। मनोरंजक होनेके कारण उसमेँ छात्रोँकी रुचि होती है। रुचि होनेके कारण उसकी श्रोर उनका ध्यान एकाम होता है श्रीर ध्यान एकाप्र होनेके कारण उस ज्ञानको वे शीव्र आत्मसात् कर लेते हैं। श्राजकल विभिन्न प्रादेशिक सरकारोँकी श्रोरसे श्रीर केन्द्रिय सरकारकी त्रोरसे भी १६ मिलिमिटर त्रौर ३४ मिलिमिटरकी चित्र-पट्टियोँपर ऐसे शिज्ञा-पूर्ण चित्र बनने लगे हैं कि छात्र उनमें रुचि भी लेते हैँ अौर विद्यालय भी १६ मिलिमिटर-वाली चित्र-दर्शिका (प्रोजेक्टर) लेकर अपने विद्यालयमें ही समय-समयपर ऐसे चित्र निःशलक मँगाकर प्रदर्शित कर सकते हैं । सम्पन्न विद्यालय तो चल-चित्रकः ( मूवी कैमरा ) मँगाकर यह व्यवस्था भी कर सकते हैं कि अपने विद्यालयके छात्रोँ के द्वारा कुछ दृश्य, खेल इत्यादि कराकर अथवा श्रानेक स्थानों के चित्र स्वयं तैयार कराकर श्रपने छात्रों को दिखाते रहेँ। इस प्रकार श्रानेक सामाजिक विषयोँका विशेषतः नागरिक व्यवहार, सदाचार, स्वास्थ्य त्रादि विषयोँ के चित्र बनाकर दिखानेसे विद्यार्थियोँका बड़ा उपकार हो सकता है।

# नागरीमें मुद्रण, टंकण तथा अनुद्रुत लिपि

# छपाई और शीघलिपि

नागरी-सुधारकोँ के दो आरोप हैं कि १. मुद्रण-यन्त्रालयों को देवनागरीके डब्बे (केस) में लगभग ५०० अत्तर रखने पड़ते हैं किन्तु अंगरेजीमें प्रायः १५० अत्तरों से काम निकल जाता है इसिलये नागरीके भी अत्तर कम कर देने चाहिएँ। २. एकात्तरी यन्त्रों (मोनोटाइप मशीनों) में इतने अत्तर रखना संभव नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि लिपिके लिये यन्त्र न बनें, यन्त्रोंकी सुविधाके अनुसार लिपि बने अर्थात् शरीरके लिये कोट न बने, कोटके लिये शरीर काटा जाय।

## 'करन' प्रणाली

मुद्रण-यन्त्रालयों में पहले अवश्य ही मात्रा, रेफ, श्रिजुस्वार, तथा अनुनासिक-सिहत सब मूल अत्तर और बहुतसे अन्ध्यत्तर रखने पड़ते थे जिससे अत्तरोंकी संख्या बहुत बढ़ जाती थी, किन्तु जबसे 'करन' अर्थात् टाइपके पीछे खाँची छोड़कर अत्तर ढालनेकी चाल चली है तबसे काम अत्यन्त सरल हो गया है और केवल निम्नलिखित २२१ अत्तर रह गए हैं—

अहर ड क ऋ ऋ % ल्% ए क ख ग घ ड % क ज क अ ट ठ ड ढ एत थ द ध न प क व म म क ब स प स ह च ब क क क र ट च च म क ए र ४ ह न ए प्हंभ्रय व २०१८ सह द ५ क क ख म म इक्क हुक इकि इकि कि बुक्ष हु, दक्ष च च शक्ष इब्ब च द द द द द द द द द

इस प्रकार कुल मिलाकर २२१ टाइप रह जाते हैं। इनमेसे जिनके आगे % फूल लगे हैं वे अधिकतर संस्कृतकी छपाईमे ही काममें आते हैं। अतः सब मिलाकर कुल सो रेखाङ्कित टाइप ऐसे हैं जिनमें 'करन' वनानेकी आवश्यकता है।

#### वराड और अवराड अवर

नागरीमें दो प्रकारके अत्तर प्रचलित हैं १. खण्ड, २. अखण्ड। खण्ड टाइपमें मात्राएँ श्रलगसे लगाई जाती हैं, इसलिये उसमें टाइप कम हो जाते हैं किन्तु अखण्डमें मात्राएँ अचराँ के साथ ढाली जाती. हैं इसलिये उनकी संख्या अधिक हो जाती है। उपयुक्त २९१ अचरों में से बहुतसे अचरोंका नागरीमें बहुत कम प्रयोग होता है अतः डब्बे (केस) में भरते समय प्रयोग-बाहुल्यके सिद्धान्तसे उसके विभाग कर लिए जाते हैं जिससे अत्तर-योजकों (कम्पोजिटरों) को स्मरण करने और अत्तर जोड़नेमें सुविधा रहे।

नागरी मुद्रणालयमें टाइपोंकी संख्या कम करनेवालों या अन्तरोंकः रूप बदलनेवालोंको निम्नलिखित सिद्धान्त स्मरण रखने चाहिएँ--

- नागरीके डब्बे (केस) में पुस्तकोंकी लेखन-प्रणालीके अनुसार टाइप रखने हों गे।
- २. अरवीँ रूपयोँकी पोथियों में जो छापेकी परम्परा बँघ गई है उससे भिन्न कोई टाइप न हों, क्योँ कि जो नये अत्तर बढ़ाए, बदले या बनाए जायेंगे या पुराने अत्तर छोड़े जायेंगे उनका सीखना भी नये लोगोँ के लिये अनिवार्य होगा। फिर वही उक्ति चिरतार्थ होगी कि 'गए श्ये रौजे छुड़ाने, नमाज गले पड़ी', और अबतककी छपी हुई पोथियाँ व्यर्थ हो जायेंगी।
- नागरीके लगभग तीस लाख भारतीय कम्पोजिटरोँ को जी एक कम स्मरण है उसमेँ परिवर्तन करनेसे उन्हेँ दूसरा स्मरण करना पड़ेगा।
- ४. ऐसे परिवर्तन न होँ कि एक टाइपके स्थानपर दो टाइप बैठाने पड़ेँ। श्रभी कुछ लोगोँ ने 'इ' के स्थानपर 'श्रि' लिखना आरम्भ कर दिया है। 'इ' में एक टाइप है किन्तु 'श्रि' में 'आ' और 'ि' दो टाइप लगाने पड़ते हैँ। इसमेँ परिश्रम दुगुना होता है और समय भी दुगुना लगता है। फिर इ उ प निकाल देनेसे कोई विशेष लाभ भी नहीँ है।

पूर्ण होना लिपिका गुण है। एक भाषामें प्रयुक्त जितनी ध्वनियाँ हों उनके लिये उतने ही विशिष्ट चिह्न होने चाहिएँ। नागरीमें सन्ध्यचरोंको तोड़कर लिखनेका प्रयत्न भी बड़ा घातक है। उसका बिवरण 'लिपिकी समस्या' शीर्षक अध्यायमें दिया जा चुका है। सन्ध्यचरका एक अपना अलग स्वरूप हो जाता है। 'वाक्' और 'मय' मिलाकर 'वाह्मय' बनतो है। यदि इसे हम वाङ्मय लिखें तो यह पूर्ण गुद्ध न होगा क्यों कि म के साथ मिलकर ही क् अपनी मूल ध्वनि खोता है, अलग स्वरूप नहीं। 'म' के साथ मिलकर वह एकरूप 'छा' बन जाता है।

है। हम उर्दू लिपिको इसीलिये तो दो। देते हैं कि उसमें 'परकार' श्रीर 'प्रकार' में कोई भेद नहीं है। यदि हम भी 'प्रकार' को 'प्रकार' लिखने लगेँ तो नागरी श्रज्ञरोँसे परिचित व्यक्ति 'परकार' ही पढ़ेगा। उन्हें कहाँ-कहाँतक आप या हम बताते फिरेंगे कि 'प' के नीचे इल लगा है, इसे आधा पढ़ो। किन्तु 'म' उसी प्रकार स्वतन्त्र एक अत्तर बन जाता है जैसे प् और अ के संयोगसे 'प'। नये मतवालों के अनुसार 'पिएडत' लिखना होगा तो लिखें गे 'पण्डित'। यह देखनेमें ही अभव्य प्रतीत होता है। यदि सन्ध्यक्तरों में हल्के प्रयोगका नियम मान लेँ तो हमेँ 'कहना' शब्द इस प्रकार लिखना चाहिए-'कुश्रदृश्रन्त्रा'। इससे हमारी लिपि प्रदर्शिनीमें रखने-योग्य वस्त हो जायगी। श्रतः नागरी लिपिमेँ तथा नागरी टाइपके श्रन्नराँमेँ परिवर्त्तत करनेकी त्रावश्यकता नहीं है। हाँ, जैसे करनकी चाल चली है उसी प्रकार ऋचरमें ही मात्रा, रेफ तथा ऋनुस्वार ऋादि भरनेका यदि प्रवन्य हो जाय तो मुद्रकोँकी कठिनता भी कम हो जाय।

एक महोद्यने रेफ चढ़ानेकी अत्यन्त हास्यास्पद रीति निकाली है। वे 'सर्वोदय' शब्दको छापते हैं - 'सर्वोदय'। यह तो नागरीकी प्रकृतिके ही विपरीत है। शिरोरेखाके वीचमें त्रिरांकुके समान अन्तर लटकानेकी यह रीति कहाँ से ऋाई, हम नहीँ जानते। जो लोग इस प्रकारकी ऋपनी डेढ़ चावलकी खिचड़ी ऋलग पकाना चाहें उन्हें अपनी लिपिका नामकरण भी अलग कर देना चाहिए, उसे नागरी या देवनागरी लिपि नहीं कहना चाहिए।

# टङ्करण या टप-लेखक ( टाइप-राइटर )

टाइप करनेकी मशीनमें दो भटके होते हैं श्रीर इन दोनों भटको मे वानवे ( ६२ ) अत्तरतक आ सकते हैं। इसके अज्ञरों की सूचो बनाते समय हमें संस्कृतका ध्यान अवश्य रखना होगा।

नई रैमिंग्टन मशीनमें जिस क्रमसे अंक और अचर दिए गए हैं

उनका विवरण नीचे दिया जाता हैq ३ 8 X = 88 र ह घ क ह भ च त क क च ा थ ग <u>च</u> य उ = १२ ८ ी स् की = १२ प सि रो = १२ प सि न ज व क ऋ खद्ष ल. = ११ श्र = 88 इनमें निम्नलिखित परिवर्ीन और परिवर्द्धन अपेचित हैं—

परिवर्द्धन-ॐ द्व ब च - ( ) परिवर्त्तन: घ ज्ञ ए ष त्र के अर्द्ध और पूर्ण दो प्रकारके अत्तरों के बदले

इक्स इ इ रहेँ जो '1' लगाकर पूरे हो जायँगे। इ त फ च रू दा ष निकाल दिए जायँ। इनका काम दूद, -त, प त

दा, रू, द थ, दा मिलाकर चल जायगा।

श्राँगरेजीकी मेशीनमें सब फटके 'चल' हैं अर्थात् अत्तर छापकर सरक जाते हैं किन्तु हिन्दी की कुछ मशीनों में े मात्राएँ श्रीर चिह्नोँके ऊपर-नीचेके मटके श्रचल होते थे जिससे गतिमें चित्रता नहीँ आती थी किन्तु 'ओलिम्पिया' यन्त्रमें यह दोष भी दूर हो गया है। उसमें सब मटके चल हो गए हैं। इन यन्त्रों में अँगरेजीकी भाँति श्रद्धर श्रक्रम लगे हैँ किन्तु यदि इनमे वर्णमालाके क्रमसे ही श्रद्धर रक्खे जाते तब भी दोष न श्राता क्यों कि स्मरण करनेमें भी सुविधा होती।

## अनुद्रत-लिपि

अँगरेजीमें जिसे शौर्टहैंगड कहते हैं उसे नागरीमें त्वरालिपि, शीघ-लिपि आदि कइ नामों से पुकारा जाता है। लिलत-विस्तरमें

इसका नाम 'अनुद्रुत लिपि' मिलता है। इस लिपिका उद्देश्य यह होता है कि किसी भी वक्ताकी वाणी तत्काल लिपिबद्ध कर ली जाय। आजकल विधान-सभात्रों में, परिषदों में, गोष्टियों में, कदात्रों में व्याख्यान ही व्याख्यान होते हैं जिनकी अपनी उपयोगिता होती है। अतः अनुद्रुत लिपि प्रत्येक शिच्तित व्यक्तिको जाननी चाहिए। विद्यार्थियों, राजनीति-विशारदों तथा समाजसेवियों के लिये तो यह अमूल्य वस्तु है। काशीके पंडित निष्कामेश्वर मिश्रजीने जो प्रणाली निकाली है उसके अनुसार एक मिनटमें १०० शब्द टाँकनेवाले अनुद्रुत-लेखक उपस्थित हैं, अतः उनकी प्रणाली ही सर्वप्राह्य है। यद्यपि और भी कई अनुद्रत-लिपियाँ प्रचलित हैं किन्तु उनमें इतनी गति नहीं हो पाती है। द्रुत-लिपि बनानेके सिद्धान्त ये हैं—

- १. सब चिह्न यथासम्भव गोल हो , जिन्हें लिखते हुए पेंसिल न रोकनी पड़े।
- २. एक ही प्रकारके चिह्न मोटे या पतले दो प्रकारसे न लिखे जायँ क्योँ कि पेंसिलसे लिखनेमें मोटा-पतला बनाना कठिन होता है।
- ३. अत्यन्त प्रचलित वाक्योँ, उक्तियोँ तथा प्रयोगोँके अलग चिह्न बना लिए जायँ।

## मुद्रस-संशोधन ( प्रफ-रीडिंग )

हमें नित्य निमन्त्रण्पत्र, अभिनन्दनपत्र इत्यादि अपवाने पड़ते हैं। हम लिखकर तो दे देते हैं किन्तु जब वह प्रेससे बँधकर आता है तब मुद्रणालयकी वातों से अनिभन्न होनेके कारण हम उसे पूर्णतः शुद्ध नहीं कर पाते। अतः नागरी भाषा और हिन्दी साहित्यके अध्यापकको अपवानेके काममें कुशलता प्राप्त करनेके लिये मुद्रण-संशोधन अवस्य सीख लेना चाहिए।

संशोधनके कुछ संकेत होते हैं जिन्हें प्रत्येक अन्नर-योजक (कंपोजिटर) पहचानता है। नीचे सब चिह्न देकर उनके आगे उनका अर्थ भी सममा दिया गया है —

```
// रैखाङ्कित शब्द टेढ़े अचरोँ (इटैलिक) मे करो।
      श्चंतर कम करो।
      पंक्तिके शब्दोँ के बीच ठीक अन्तर दो।
      उल्टी टेक ( इनवर्टेंड कौमा ) लगाओ ।
      मॅंभले नापकी पड़ी पाई लगाश्रो ।
     टाइपका त्राकार बदलो इसके लिये एक पड़ी पाई
      उसपर उस त्राकारका पहला त्रकर लिख देना चाहिए जिस
      टाइपका प्रयोग करना हो । यहाँ व का श्रर्थ 'वन्निक टाइप' है ।
      अचर निकाल दो।
る。半こしい。
      श्रन्तर निकालकर मिला दो।
      अलग करो।
     मिला दो।
      द्वा दो ( स्पेस उभड़ जानेपर )।
      इधरका उधर करो।
      भूलसे कटा है; ज्योंका त्यों रहने दो।
     बीचमें अत्तर दालो।
      मात्रा, श्रतुस्वार, श्रतुनासिक या रेफ छूटा है, लगात्री।
      बाएँको खीँचो ।
      दाएँको खीँचो।
```

🗪 एक साथ चलात्रो, नया त्रनुच्छेद नहीँ है।

何 या N. P.; यहाँसे नया अनुच्छेद है।

= अदारोँको एक सीधमेँ करो।

पंक्तियों को एक सीधमें करो।

' 🗶 ठीक करो, सीधा करो, स्पष्ट करो, टाइप बदलो।

या W.F., दूसरे आकार ( फ़ौण्ट ) का अचार है, बदलकर टीक करो।

यदि दो पंक्तियोँ के बीचमें स्थान कम या अधिक हो तो पंक्तियोँ के बीचमें रेखा खीँचकर दाई या बाई अोर अलग करने या अंतर कम करनेवाला चिह्न देना चाहिए।

कभी-कभी श्रदार जोड़नेवाले लोग भूलसे कुछ सामग्री छोड़कर श्रागे बढ़ जाते हैं। ऐसे स्थानोंपर उस स्थानके बीचसे रेखा खीँचकर एक श्रोर 'प्रेस छूट—कापी देखो' लिख देना चाहिए । साथ ही कापीकी एछसं-ख्या भी लिख देनी चाहिए तथा पुस्तकमें उतना श्रंश रेखाङ्कित कर देना चाहिए।

मान लीजिए आगे हाथसे लिखी सामग्री मुद्रण-यंत्रालयमें छपनेको दी जानेवाली है । आपका पहला धर्म यह है कि इस सामग्रीको भली भाँति छुद्ध और स्पष्ट लिखकर, नये अनुच्छेद या नई पंक्ति आदिका स्पष्ट बिलगाव करके, शोधकर, विराम-चिह्न लगाकर, छोटे-बड़े अचार तथा आकार (साइज) का पूरा निर्देश दे दें। यह कापी छपनेको भेज दी गई— एक सिलांडी बालंड

मोहन अपने गाँवका सबसे बढकर नटावट बालक सम भा जाता था। उसके धनहीन माँ-बाँद सबताहरे उसे समभा-बुभाकर थक गए-और उसे उन्होंने मारपीटकर घरते बाहर निकाल दिया। वह गाँवसे बाहर निकलकर सड़कपर आवेहर तो देखता क्या है सि अपने बिलाँ की ओर गाती हुई छोटी-छोटी-वींटियाँ बड़े वेगसे-जली जा रही है। साम करो घरमें धन जोड़ी।

इसका रूप मुद्रण-यन्त्रालयसे इस प्रकार आया है—

### एकक खिलवाड़ी बालक

मोहनअपने गाँव का स्व सबसे बढ़कर नटखट बाकल सकसा था जाता उसके धनहीन मा—बाप सब तरहसे उसे समाबुभाकर थक गए

श्रार उसे माध्यटक्छ घक्षे बाह्छ निकाप द्या। वह गांवसे बाहर निकलकर सड़कपर श्रा बैठा तो देखना क्या है कि छोटी-छोटी चीटीया बड़े वेगसे चिली श्रा रही है भले बनो नटखटपन छोड़ो। काम करो घरमेँ धन जोड़ो। अधिक लेखका संशोधन इस प्रकार होना चाहिए—

(मि) एकक स्विल्ज़िंडी बालक

(में आंट्री मोहन्वपने गाँव का सबसे बदकर नटखटे। ।।।

(प्रामाण बहुली सक्रमा था जाता) उसके = धनहीन । = ।

प्रामाण बहुली सक्रमा था जाता) उसके = धनहीन । = ।

प्रामाण वहुली सक्रमा था जाता) उसके = धनहीन । = ।

प्रामाण वहुली सक्रमा था जाता। उसके च स्वाह्म निकार ए द्वार निकार ए द्वार निकार ए द्वार निकार ए द्वार निकार है ।

प्राप्त वहुली के बहुर निकलकर सड़कपर आ = |

प्राप्त वहुली के बहुर निकलकर सड़कपर आ = |

प्राप्त वहुली के सहस्त का सहस्त का सहस्त का स्वाह का सहस्त का सहस्त का सहस्त का सहस्त का स्वाह का स्वाह का सहस्त का सहस्त का सहस्त का सहस्त का स्वाह का स्वाह का सहस्त का सहस्त का सहस्त का स्वाह का सहस्त का स्वाह का सहस्त का स्वाह का सहस्त का स्वाह का

कुछ संशोधक लांग बहुत रेखाएँ खीँ बकर ऐसा घिचिपच सशोधन कर देते हैं कि उसे देखकर अज्ञर-याजक खीम उठते हैं। ऐसा न करके संशोधन उसी प्रकार स्पष्टतासे करना चाहिए जैसा ऊपर दिखाया गया है। स्थान न रहनेपर बहुत स्वच्छ रीतिसे रेखा खीँ चनी चाहिए जैसा ऊपर प्रकृती छठी पंक्तिमें 'उन्होंने' बनाया गया है। कभी-कभी अचार-योजक टाइप घट जानेपर उस अचारको तोड़कर बना देते हैं जैसे 'ब' के घट जानेपर 'ब' (अाधे ब में आकारकी मात्रा लगाकर) बना देते हैं । संशोधनके समय ऐसे अच्तरोंको काट देना चाहिए। कभी-कभी एक विशेष अच्तरके बदले कोई उस्टा अच्चार लगा मिलता है। ऊपर दिए हुए संशोधनकी छठी पंक्तिमें 'र' के स्थानपर उस्टा आधा स (३) जगा हुआ है। इसे 'टन्नप' (टण्ड अप) कहते हैं। इसका अर्थ है कि अच्चर जोड़ते समय यह अन्तर डच्बे (केस)में चुक गया है।

संशोधन एक क्रमसे करना चाहिए। अक्रम संशोधन करनेका फल यह होता है कि शुद्ध होनेके बदले वह और भी अशुद्ध हो जाता है। संशोधन भी एक कला है। इसका भली प्रकार अभ्यास कर लेना चाहिए। संशोधन करते समय निम्नलिखित बातोँका विशेष ध्यान रखना चाहिए—

- १. पृष्ठ-संख्याका क्रम तथा पृष्ठ-शीर्षक (पेज-हेडिंग) ठीक है या नहीँ।
  - २. प्रत्येक पृष्ठके ऊपर नीचे, दाएँ-बाएँकी पट्टी ठीक छूटी है या नहीं ।
- ३. प्रत्येक पृष्ठके दोनों श्रोरकी पंक्तियाँ एक दूसरेपर ठीक पड़ी है या नहीं, नीचे-ऊपर या श्रागे-पीछे तो नहीं है, श्रर्थात् इम्पोजिशन ठीक है या नहीं।
- थ. फर्में (एक बार छपनेवाले पृष्ठोंकी बँधान )की पृष्ठ-संख्या क्रमसे हैं या नहीं ? यन्त्र-चालककी भूलसे कर्मा बॉधते समय इधर-उधर तो नहीं हो गया है।
  - पंक्तियोँ के बीचमें समान अन्तर छूटा है या नहीं।
- इ. छोटे-बड़े या भिन्न रूपके श्रचर तो मिलाकर नहीं लगा दिए गए हैं।
  - ७. स्याही ठीक उठी है या नहीं।
- न. मुद्रणीय सामप्रीके शीर्षक आदि ठीक वीचमें हैं या नहीं, दाई वा बाई अरोर तो अधिक नहीं सरक गए हैं।
  - श्रार-पार श्रव्य तो नहीं फुटते।
  - १०. दूटे हुए टाइप तो नहीं लगाए गए हैं।
- ११' शीर्षक, उपशीर्षक तथा मुख्य विषयके टाइपकी मोटाई क्रिमक है या नहीँ, अर्थात् शीर्षक यदि विश्वकमें है तो उपशीर्षक भेटमें होना चाहिए, १२ पौइंट पाइकामें नहीं अर्थात् वह इस क्रमसे हो—

### कुमारसम्भव

### कुमार कार्त्तिकेयके जन्मकी कथा

इस प्रकार नही-

#### कुमारसम्भव

#### कुमार कार्त्तिकेयके जन्मकी कथा

यह नहीं सममता चाहिए कि उपर जितने नियम और चिह्न दिए गए हैं उन सबका प्रयोग सदा संशोधकको करना ही पड़ता है। अच्छे मुद्रण-यन्त्रालयों के अचार-योजक (कम्पोजिटर) स्वयं इस विषयमें अत्यन्त सजग और सावधान रहते हैं, फिर भी प्रत्येक कुशल संशोधकको अपनी ओरसे भी सावधानी करके प्रत्येक अचर, पंक्ति, पृष्ठ आदि देख लेना चाहिए। कभी-कभी कोई शब्द प्रत्यच्चतः तो शुद्ध प्रतीत होता है किन्तु लेखककी दृष्टिसे अगुद्ध होता है, जैसे 'विकाश' और 'विनाश' दोनों शब्द शुद्ध तो हैं पर लेखकका उद्दिष्ट शब्द क्या है इसे भी सममत्कर संशोधन करना चाहिए। किसी पंक्ति या पृष्ठके अन्तमें आधा या खंडित शब्द नहीं होना चाहिए अर्थात् यह न हो कि 'कोमलता' शब्दका 'कोम' एक पंक्ति या पृष्ठके अन्तमें हो और 'लता' अगली पंक्ति या पृष्ठके प्रारम्भमें। इस प्रकार अर्थका अनर्थ हो सकता है।

इन सब सिद्धान्तोँ के अनुसार ऊपर देखे हुए प्रूफकी अशुद्धियाँ ठी व करके मुद्रण-यन्त्रालय इस प्रकार छापकर देगा—

### एक खिलाड़ी बालक

मोहन अपने गाँवका सबसे बढ़कर नटखट बालक समका जाता था। उसके धनहीन माँ-बाप सब तरहसे उसे समका-बुक्ताकर थक गए और उसे उन्होंने मारपीटकर घरसे बाहर निकाल दिया। वह गाँवसे बाहर निकलकर सड़कपर आ बैठा तो देखता क्या है कि अपने बिलोंको ओर गाती हुई छोटी-छोटी चीँटियाँ बड़े वेगसे चली जा रही हैं।

> 'मले बनो नटखटपन छोड़ो । काम करो घरमें धन जोड़ो ॥'

### २६

### सयानेाँकी शिचा

### सयाने को कैसे और क्या सिखावें ?

हमारे देशमेँ अनिवार्य शिचा न होनेके कारण अभी लगभग श्रष्टासी श्रतिशत श्वी-पुरुष ऐसे हैं जिनके लिये काला अचार भैँस वरावर है। इस समय हमारे देशमेँ सांस्कृतिक और राजनीतिक जागित्ते तो हुई है किन्तु शिचाकी कमीके कारण उस जागित्तिक। न तो वास्तविक उपयोग किया जा रहा है न उसे चिरस्थायी बनाया जा रहा है।

#### नागरिकताके पाँच भाव

समाज-शास्त्रियोँका विचार है कि किसी राष्ट्रके प्रत्येक सयाने व्यक्तिमेँ पाँच प्रकारके भाव होने चाहिएँ—

- १. भाषाका भाव: सामाजिक जीवनमें कमसे कम जितनी लिखने-पढ़नेकी आवश्यकता पड़ती है उतना ज्ञान अर्थात् अच्छर-ज्ञान, पत्रादि लिखनेका ज्ञान तथा अपने भाव उचित भाषामें प्रकट कर सकनेका ज्ञान सबको हो।
- २. नागरिकताका भाव: अपने गाँव या नगरके राजकर्मचारियोँ से सम्बन्ध, उनसे व्यवहार, परस्पर सद्भाव तथा सेवा-भाव, सङ्क, रेल, तार डाकके साधारण नियमोँ से सबका परिचय हो।
- ३. स्वास्थ्यका भाव: अपने शारीर, घर, पास-पड़ोसको स्वच्छ रखना, आकस्मिक चोट लगने या रोगाकान्त होनेपर तात्कालिक कर्त्तव्य जानना, मादक तथा हानिकारक द्रव्योँ से दूर रहना।

४. व्यावसायिक भाव: अपने गाँव या नगरमें उत्पन्न या तैयार हो सकनेवाली वस्तुओं का ज्ञान तथा उनके विक्रय-स्थाने का ज्ञान हो। खेत या खेतके बाहर उत्पन्न होनेवाले पदार्थों से लाभ उठानेकी सम्भावनाओं का ज्ञान हो। अपने आय-व्ययका लेखा रखने तथा आयसे अधिक व्यय न करनेकी बुद्धि हो।

५ देशभक्तिका भाव।

#### कचा-प्रणाली और प्रचार

उपर्युक्त भावोँको पुष्ट श्रौर उन्नत बनानेके लिये सयानोँको दो प्रकारसे शिचा देनी चाहिए—१. कचा-प्रणालीसे श्रौर २. प्रचारसे। भाषा सिखानेके लिये तो कचा-प्रणालीका प्रयोग श्रावश्यक है किन्तु कचा-प्रणालीकी व्यवस्था करनेसे पूर्व सयानोँकी मनोवृत्ति, भारतकी श्रार्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियौँका ध्यान रखना भी श्रोपेचित है।

#### सयानेाँकी मनोवृत्ति

सयानोँको शिचा देनेवालोँको नीचे लिखी वातेँ समभ लेनी चाहिए—

१. सयानेको वालक नहीं सममता चाहिए। उसने अनुभव तथा सम्पर्कसे बहुत-सा ऐसा ज्ञान सचित कर लिया है जो सम्भवतः उनका अध्यापक भी न जानता होगा। उसकी बुद्धि पक गई है। उसकी विचार-धारा नियमित हो चुकी है। उसके संस्कार बन चुके हैं। अतः उसकी बुद्धि, विचार और संस्कारको माँजने भरकी कसर है। उसे सैकड़ों, सहस्रों दोहे और चौपाइयाँ कण्ठस्थ हैं। उसे अच्चर-ज्ञान करा दीजिए, उसकी स्मृति और मेघा स्वयं अपनी सामग्री जुटा लेगी। २. वह सामाजिक प्राणी हो गया है। उसे अपनेसे छोटे लोगोंकी

२. वह सामाजिक प्राणी हो गया है। उसे अपनेसे छोटे लोगोंकी कचामें बैठवे लज्जा लगती है, संकोच होता है। अवस्था और पदमें अपनेसे छोटे व्यक्तिको भाषा-ज्ञानमें उन्नत होते देखकर वह भाग खड़ा

हो सकता है।

- ३. भारत दीन देश है। उसके पास पेट भरनेके साधन भी नहीं हैं। वह पढ़ाईके लिये पैसा कहाँसे लावे। करदाता पहलेसे ही बोकसे दबे हैं, उहें और दबाना अन्याय है।
- ४. हमारे देशमें अनेक मत और सम्प्रदाय हैं। सवकी सांस्कृतिक भावनाएँ भिन्न-भिन्न हैं। एक सीताराम रटता है तो दूसरा राधेश्याम जपता है।
- ५. ऊँची जातिके लोग छोटी जातिके ऋध्यापकाँसे पढ़ना बुरः समभते हैं।
- ६. हमारे देशके किसानको वर्षमेँ केवल पन्द्रह दिनकी छुट्टी तब मिलती है जब वह अनाज काटकर घरमेँ रख चुकता है। दिन-भर काम करके सन्ध्या समय वह पढ़नेमेँ जी नहीं लगा सकता।
- ७. सामाजिक, धार्मिक तथा जातीय पवोँ श्रीर उत्सवोँ के कारण यह सन्ध्याकी पढ़ाई भी निरन्तर श्रिषक दिनौँतक नहीँ चल सकती। सयाने लोग दस दिनसे श्रिषक कन्ना-प्रणालीमें नहीँ टहरते। उन्हेँ शीव्र ज्ञानकी श्रावश्यकता है। वे प्रतीन्ना नहीँ कर सकते।

#### दस दिनका शिचा-विधान

इन सब बातों पर विचार करके हमने केवल दस दिनकी कचा-शिचाका विधान किया है जिसमें विना व्ययके श्रव्धर-ज्ञान करा दिया जाय। इस प्रणालीमें नागरी वर्ष मालाके क्रमका भी ध्यान रक्खा गया है, साथ ही सयानों की मनोवृत्तिका भी। पहले ही दिनसे वे शब्द श्रीर वाक्य बनाना सीख जाते हैं। इसलिये उन्हें पढ़ना भी नहीं श्रव्धरता।

### शिच्रण-विधि

पहले हमारे यहाँ धरतीपर लम्बे पटरेके समान थोड़ी ऊँची मिट्टीः बिछाकर उसे पीट-पाटकर समथल करके काला रॅंग देते थे छोर सव बालक पंक्तिमें बैठकर उसीपर खड़ियासे लिखते थे। प्रायः गङ्गा या सरयू-की मिट्टीकी कलम-जैसी लम्बी छोर मोटी पिण्डी ही लिखनेका काम देती थी। इसीको 'पाठकी'-शिचा कहते हैं। यह पद्धित हमारी बहुत पुरानी है। खिड़ियासे सिखानेकी प्रथाका थोड़ा संकेत नेपधकारने भी अपने नेपधीय-चिरतमें किया ह। महाभाष्यकारने जिस 'खंडिकोपाध्याय'का परिचय दिया है वे भी इसी खिड़ियासे पढ़ानेबाले पाधाजी ही थे। धीरे-धीरे सूखी खिड़ियाको छोड़कर लोग गीली खिड़ियासे लिखने लगे। अब तो कद्दााओं में काराजपर स्याहीसे लिखनका प्रचलन हो गया है जिससे कपड़े एवं शरीर रंगे जानेका भय सदा बना रहता है। बाल-पाठशालाके छात्र तो इससे काले हो ही जाते हैं पर सयाने भी उसके रंगसे बच नहीं पाते। आजकल तो बाल-विद्यालयों में पाटियों और सलेटोंपर लिखनेकी चाल चल पड़ी है किन्तु बाख बिछाकर उँगलीसे या पतली लकड़ियों से लिखवाकर लोगोंको वर्णज्ञान कराना अधिक सस्ता और सुविधाजनक है। जब वे थोड़ा सीख लें तब उन्हें कागजपर लिखनेका अभ्यास कराया जाय तो भारतके लिये बहुत ही सुलम तथा सुगम हो।

### सयानेंको भाषा-शिचा देनेके कुछ नियम

सयानोँकी पाठशालाश्रोँमेँ शिचा देनेवाले शिच्नकाँको निम्नाङ्कित वातेँ जाननी परम श्रावश्यक हैं—

- १. धरतीपर बाल् बिछाकर उँगली या लकड़ीसे श्रज्ञरका ज्ञान कराना।
- २. व्यवहारमें आनेवाले शब्दोंका संग्रह करके उनका उपयोग करनेकी रीति वताना।
  - ३. पढ़ना सिखाना—
- क. श्रदार-ज्ञान हो जानेपर उन्हें परिचित पुस्तकें दी जायं जैसे रामायण, हनुमान-चालीसा श्रादि।
- ख. सर्सी बनाकर कुछ ऐसे शब्दोँ के त्राकार-प्रकारसे उन्हें त्राधिक भरिचित करा दिया जाय जो उनके दैनिक कार्यों में व्यवहारमें त्राते

होँ जैते देवतात्रोँ, महापुरुषोँ, घर-गृहस्थीकी वस्तुत्राँ तथा दिन-मार्सों के नामादि ।

थ. प्रौढोँ के लिये पुस्तकालय या वाचनालय विशेष हितकर नहीं हो सकते क्योँ कि उनके पास इतना समय ही कहाँ है ? रामायण स्त्रौर हितोपदेश ही उनका पुस्तकालयका हो जिनसे वे जंगम पुस्तकालयका काम ले सकेँ । वाचनालयोँकी व्याधिसे उन्हें वचाना चाहिए क्योँ कि स्त्राजकलका सिद्धान्तहीन पत्र-पत्रिकाएँ पढ़नेसे मानव-समाज अपना स्वतन्त्र विचार नहीँ रख सकता स्रोर किर ये पत्र नगरोँकी वुराइयोँ स्त्रौर विद्यप-भावनास्रों के विष-बीज भी गाँवोँ में वो सकते हैं।

५. जीवनमें आनन्द लानेके लिये ढोलक और माँमपर भजन आदि गानेकी लोक-गोष्टियों से उनका बहुत हित हो मकता है।

६. जिस स्थानमें प्रौढ पाठशाला हो वहाँ जो व्रत उत्सव या मेला पड़े उसका रहस्य बताकर उसे मनानेकी विधि भी वतानी चाहिए और उसमें जो दोप आ गए होँ उन्हें उनकी सम्मतिके अनुसार परिवर्तन करनेका भी यन करना चाहिए। ऐसा न हो कि हमारे इस कामसे उन लोगोँ के अन्तःकाणको किसी प्रकारकी चोट पहुँचे। इस अवसरपर शिज्ञकोंको अपने विचार उन लोगोँपर नहीँ लादने चाहिए, उनकी संस्कृति या प्रवृत्तिके अनुसार ही उसमें संशोधन या परिवर्द्धन करानेका उद्योग करना चाहिए।

यद्यपि नगरोंका वातावरण कुछ बदल सा गया है पर गाँव अभी बहुत कुछ प्राचीनतासे वँधे हैं। उन्हें पुराणोंकी कथा बड़ी प्रिय एवं रुचिकर लगती है। अनः प्रौटोंके लिये व्याख्यानसे अधिक रुचिकर एवं हितकर पुराण, इतिहासकी कथा-वार्ता एवं प्रवचन होते हैं। हॉ, जो कथावाचक हों, वे उसके पूर्ण मर्मज्ञ और अपने भाव प्रकट करनेमें कुशल कलाकार हों, उनका चित्र बड़ा स्वच्छ एवं जीवन सरल हो जिसका उनके हृद्यपर पवित्र प्रतिविव पड़े। उत्सवों या कथाओं में

कोई ऐसी बात न की जाय या कही जाय जिससे किसीकी जातिगत या व्यक्तिगत भावनाओं को किसी प्रकारकी ठेस लगे।

७. सयानेंको इतनी शिचा अवश्य दे दी जाय जिससे वे पूर्ण नागरिक बन जाय अर्थात् वे कहीं समामें बोलने एवं लिख लेनेमें किसी प्रकारकी मिम्मक न अनुभव करें। उन्हें ऐसा न प्रतीत हो कि मैं बोल नहीं सकता या लिख नहीं सकता। ऐसा न हो कि उन्हें स्टेशनें, बाकघरों, बैड्डों या न्यायालयों में अपना काम करने और सममनेमें किसी प्रकारकी कठिनाई या जानकारीकी कमीका अनुभव करना पड़े।

# सयानोंके लिये दस दिनका भाषा-शिच्रण-क्रम

१

श्रा इंड दए ति ेौीं ः श्रा। श्राश्रो । श्राइए। श्राऊँ। श्राई। ऐँ। ए! ऐ! श्रो! श्रोः! उइ!

### दूसरे दिन

3

क ख ग घ य र ल व कई, ऑख, आग, कंघी, गाओ, गऊ, गए, गई, को आ, कोए, घर, गाय, लाओ। कई कीए आ गए। गऊ कल गई। घरवाले आए। घाषकी आँख आ गई। आग आई। कंघी लाओ।

### तीसरे दिन

3

च छ ज म श स ह

चाक, चाँच, छक, छाज, माँम, जाँच, कान, काँच, खाँच, खोज, खीम, गच, गज, चक्की आदि।

[ इन शब्देॉसे वाक्य बनाकर यथापूर्व अभ्यास कराया जाय । ] चौथे दिन

#### गय

8

ट ठ ड ढ त थ द ध न काँटा, टाँका, टका, टोकरी, ठेला, डिलया, डोला, ढोल, ढाक, ढूँढो, ढूँढी, ढेला, घोड़ा, गधा, ऊँट श्रादिसे वाक्य बनाकर यथापूर्व सिखाया जाय।

### पाँचवेँ दिन

યુ

प फ व भ म श्री दा इ हु त प्र ऋ ष दा ज्ञ

श्रीराम, श्राद्याप्रसाद, गहा, लड़ा, भहा, भहुर, पत्ता, प्राप्त, श्राप, नागफनी, फुनगी, फाग, फगुश्रा, भाँग, भंगी, ऋषि, चत्रिय, ज्ञान श्रादि शब्दाँसे वाक्य बनाकर सिखाया जाय जैसे—

हमारे गाँवमें कोई अालसी नहीं है। श्रीराम ऋषि अरोर ज्ञानी हैं।

### छठे दिन

Ę

उक्तियाँ, दोहे आदि सिखाए और लिखाए जायँ जैसे— साँच बरोबर तप नहीँ, कुठ बरोबर पाप। जाके हिरदे साँच है, वाके हिरदे आप॥

### सातवेँ दिन

U

पत्र लिखना सिखाना, सौ-तक गिनती गिनवाना ।

### श्राठवेँ दिन

5

निमन्त्रण-पत्र त्रादि लिखना सिखाना । जोड़ना त्रौर घटाना । नवेँ दिन

3

पोथी पढ्वाना । रुपये-पैसेका हिसाब रखना सिखाना ।

### दसवेँ दिन

१०

रामायण पढ्वाना । पाठ समाप्त

#### सिद्धान्त

इसका सिद्धान्त यह है कि थोड़-थोड़ अत्तर नित्य सिखाए जाया।
एक घण्टेसे अधिक पाठ न पढ़ाया जाय। प्रत्येक अत्तर, शब्द तथा
वाक्य दुहरा-तिहराकर लिखवाए जाया। गिएत भी केवल जोड़नेघटानेतक ही परिमित रहे। इस ज्ञानको चिरस्थायी बनानेके लिये
स्यानोंकी रुचि तथा योग्यताके अनुसार उन्हें मोटे अत्तरों में छपी हुई
आम-गीतों (कजरी, आल्हा इत्यादि) की तथा रामायणकी पोथी दी
जाय जिससे उनकी सुरुचिकी रत्ता भी हो और उनका भाषा-ज्ञान भी बढ़ता
चले। आजकल स्यानों के लिये जो पोथियाँ लिखी जा रही हैं उनमें केवल
कोरे उपदेश भरे रहते हैं या फिर कौं सिल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इत्यादिके
संघटनका विवरण रहता है। हम बता चुके हैं कि स्यानों को पूर्णतः
ज्ञानस्त्य, मृद और जड़ नहीं समक्त लेना चाहिए। जो पाठ्य सामगी
उन्हें दी जाय वह स्विकर हो और उनकी अवस्थाके अनुकूल हो।

### अन्धेाँको नागरी पढ़ानेका विधान

हमारे देशमें बीस लाख अन्धे हैं जिनमें से कुछ तो जन्मान्ध हैं किन्तु कुछ लोग किसी रोगके कारण अन्धे हो गए हैं। ऐसे लोग हमारे देशमें बेकार सममे जाते हैं। किन्तु दूसरे देशों में उन्हें बेकार नहीं रहने दिया जाता और उन्हें उचित शिचा दी जाती है। भारतमें भी कुछ स्थानों एर अन्धों के स्कूल हैं जहाँ के विद्यार्थियों ने हाइ स्कूल, इण्टर और बी० ए० तक पास कर लिया है। इन लोगों के लिये लिखने और पढ़नेकी पद्धति आविष्कर्त्तांके नामसे बेल-पद्धति कहलाती है।

| अप्राहाई उ.ज. ऋ लाए ऐ. स्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | त्रों क<br>- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ऋौ क         |
| श्रा इ ई उ ऊ ऋ ल ए ऐ ओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रौ क       |
| श्च श्रा इ ई उ ऊ ऋ ऌ ए ऐ श्रो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ञ्जो क       |
| अप्राह्म इप्राह्म इप्राह्म स्वाप्त स्व स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त | <u>अ। क</u>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 1          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••          |
| ख ग य ङ च छ ज क म ट ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ड उ          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| मात शहर धन पफ व स स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | य र          |
| ण त थ द ध न प फ व स स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>य । र</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ल व श प स ह च इ ड द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :            |

#### ब्रेल-पद्धति

एक लकड़ीके पटरेपर एक पीतलका यन्त्र लगा देते हैं जिनमें दो पंक्तियों में चौबीस छोटे-छोटे चौकोर घर बने रहते हैं। एक-एक घरमें इस प्रकार ( : : ) छह छेद बनानेके चिह्न बने रहते हैं। उस यन्त्रके बीचमें मोटा कागज फँसा दिया जाता है और फिर एक प्रकारके गोल नोकवाले सूएसे अज्ञरके अनुसार दाएँसे बाएँको दाबते जाते हैं। इस प्रकार दाब चुकनेपर कागज निकाल लेते हैं। उस कागजकी पीठपर उमड़े हुए बिन्दुओंको टटोल-टटोलकर अन्धे लोग पढ़ लेते हैं। उसकी नागरी- वर्णमालाके चिह्न आगो कोष्ठकमें दिए गए हैं—

इन छह विन्दुत्रोँ के भी अलग-अलग नाम हैँ जैसे-

| वाएँ       | दाएँ |
|------------|------|
| 8.         | • २  |
| <b>३</b> • | • 8  |
| ų.         | ٠ ६  |

श्रन्धे वालकेँको यदि क ख ग पढ़ाना होगा तो पहले उन्हेँ यह कंठ कराया जायगा—

```
एक दो तीन पॉच (क) (ऊपर कोष्ठकमेँ देखिए)
एक दो पॉच (ख)( ")
एक दो चार छह (ग)( ")
```

बन यह क्रम कंठ हो जाता है तब उन्हें पहले बड़ा-बड़ी पत्थरकी गोलियाँपर, फिर कीलोंकी बनी हुई पटरीपर, फिर उपर्युक्त काग्रजोंपर उंगल फिरवाकर अभ्यास कराया जाता है और इस प्रकार अन्ये लोग नागरी लिख और पढ़ लेते हैं। उनकी पुस्तकें इन्हीं उठे हुए अदारों में वनाई जाती हैं।

### २७

### परीचाके उद्देश्य और उसकी व्यवस्था

#### परीचा कैसे ली जाय ?

आजकल हमारी शिद्या-प्रणालीमें जो दोप आ गए हैं उनका मूल कारण हमारी परीचा-प्रणाली है। हम पढ़ाने के लिये परीचा नहीं लेते वरन परीचा के लिये पढ़ाते हैं। परीचा आरम्भ होनेसे कुछ पूर्व अध्यापने तथा छात्रोंकी सम्पूर्ण शक्ति यह खोज निकालनेमें लग जाती है कि अमुक प्रश्नपत्र किसका है, वे कैसे हैं, किस प्रकारके प्रश्न देते हैं आदि। यह ज्ञान हो गया तब समिमए बहुत कुछ वोम कम हो गया। यदि यह सब कुछ भी ज्ञात न हो पाया तो पूछी जाने-योग्य (इम्पौटेंण्ट) बातोंपर अटकल लगाई जाती है। अध्यापक लोग अपने-अपने अनुभवकी दुहाई देकर पुस्तककी पंक्तियों के नीचे लाल-लाल रेखाएं खिचवाते हैं। भारतका दीन, अनाश्रित, पीडित और अन्य-भक्त विद्यार्थी गुरु-वचनकी नावका सहारा लेकर परीचा-नदीमें कूद पड़ता है और प्रायः पार भी हो जाता है। पर जो कुछ उसने वर्ष भरमें पढ़ा-लिखा है उसमेंका कितना प्रतिशत ज्ञान उसने प्रहण किया है इसका कुछ ठिकाना नहीं चलता।

#### परीचा-प्रगाली

श्रय परीचा-प्रणालीपर श्राइए। कंजूस भी श्रपना धन इतने जननसे नहीँ रखते जितने जतनसे रजिस्ट्रार या श्राचार्य लोग परीचाके पर्चे रखते हैँ। मुहरवन्द लिफाफे, लोहेके सन्दूक श्रीर छह लीवरके भारी ताले उनकी रत्ता करते हैं। इसे परीद्या-नीति कहते हैं। इसके नियम संसारसे अज़न हैं। एक चोर चोरी करता है तो उसे छह महीने सपरिश्रम कारावासका दंड होता है, किन्तु जब एक बालक जानकर या अनजानमें—परीद्या-भवनमें एक कागजका दुकड़ा ले जाता है—तो उसे कमसे कम दो वर्षका दंड मिलता है, दो वर्ष शुल्क देना पड़ता है और मानसिक यातनाओं का शाश्वत नरक उसके लिये खुल जाता है। विद्यालयका प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर उँगली उठाता है. समाज उसे निकम्मा कहता है, घरवाले उसे कुल कलंक सममते हैं, चोर और हत्यारों से भी पुरी उसकी दुदशा हो जाती है। आज चालीस बरससे शिद्यामें मनोविज्ञानका डक्का पीटा जा रहा है, परीद्याको दुरा कहा जा रहा है, पर परीद्याके समय वह भी सब तालेमें बन्द कर दिया जाना है।

### परीचक, निरीचक और शिचक

हमारे परीक्कों और निरीक्कों की तो बात न पृछिए। वे इस ताकमें लगे रहते हैं कि कब कोई जँभाई लेता हुआ, किसीकी ओर देखता हुआ दृष्टिगोचर हो, कब किसीकी जेबमें से कागजका दुकड़ा माँ के ओर हम उसे पकड़ें। मनोविश्लेपण-शास्त्रियों का कहना है कि जो दूसरों के दोष निकालनेका प्रयत्न करते हैं वे स्वयं दोषों के भण्डार होते हैं। ऐसे अध्यापकों को शिक्षाका पवित्र क्षेत्र छोड़कर पुलिसमें भरती हो जाना चाहिए। ठीक यही दशा परीक्कों की भी है। उनके पास जब परीक्षाकी उत्तर-पुस्तिकाएँ जाती हैं तो वे भाग्य-विधाला बनकर सत्यवादी हरिख्रन्द्र तथा धर्मराजके अवतार बनकर तौल-तौलकर अक्क देते हैं, उत्तर भी पूरे नहीं पढ़ते और कभी-कभी पुरानी शत्रुता भी निकालते हैं। ऐसे सभी परीक्षकों को जाकर चायकी दूकान खोल लेनी चाहिए।

स्मरण रिक्षए-शिक्षक सदा शिक्षक होता है चाहे वह परीक्षा-

भवनमें निरीहाक हो या उत्तर जाँचनेवाला। उसका काम है पथ-प्रदर्शन करना, कल्याण करना। वह राग-द्वेषकी सीमासे परे हैं। सारा मानव-समाज उसका शिष्य है। शिहाकने समाज-कल्याणके लिये जन्म लिया है। वह किसीका भाग्य बना या बिगाड़ नहीं सकता। यह उसके सामार्थ्यके वाहर है, उसका श्रज्ञान है, श्रम है, श्रभमान है। हम सबके सिरपर एक महाशक्ति काम कर रही है। जिस दिन मनुष्य उसका काम स्वयं सँभाजनेकी इच्छा करेगा, वह मनुष्यतासे गिर जायगा। वह महाशक्ति अपराधीको हामा नहीं करनी।

### परीचाका उद्देश्य

परीचाका उद्देश्य हैं कि उससे छात्रकी-

- १. वृद्धि-गम्भीरताका परिचय मिले।
- २. ऋजित ज्ञानकी थाह लगे।
- प्रयोग-कुशलताका ज्ञान हो, ऋर्यान् यह ज्ञात हो कि उसने जो पढ़ा है वह गुना भी है या नहीं।
- ४. योग्यताका ज्ञान हो कि वह आगेका पाठ-भार वहन कर सकता है या नहीं।
  - ५. मनोवृत्ति तथा जीविका-वृत्तिकी पहचान हो सके।
  - ६. धारणा-शक्ति तथा स्मरण-शक्तिका ज्ञान हो।
  - ७. कार्य-चमताका परिचय मिले।

#### प्राचीन प्रणाली

प्राचीन कालमें हमारे यहाँ अन्नप्राशन-संस्कारके समय वालककी जीविका-परीचा ली जाया करती थी। छह मासके वालकको अन्न चटानेके समय उसके सामने पुस्तक, अख-शस्त्र, कज्ञा-कौशल तथा खेल आदिकी सामग्री रख दी जाती थी। वह वालक जिस वस्तुको उठाता था वही उसकी जीविका-वृत्ति समभी जाती थी और उसीके अनुसार वालकको शिचा दी जाती थी। इसके पश्चान् गुरुकुतमेँ कौशल-परीचा, शास्त-परीचा, शक्ति परीचा, बुद्धि-परीचा तथा मेधा-परीचा भी हुआ करती थी। एक बार राजा भोजने कालिदासकी बुद्धि-परीचा ली थी। उनके नगरमें चार स्त्रियाँ आकर ठहरी हुई थीँ और वे अपनी-अपनी जाति पूछना चाहती थीँ। कालिदास वहाँ छिपकर बैठ रहे जहाँ वे ठहरी थीँ। प्रातःकाल होनेपर चारोँ ने सूर्योद्यका वर्णन अपने-अपने ढंगसे किया। उसे सुनकर ही कालिदासने बतला दिया कि वे कमशः ब्राह्मणी, चत्रिया, वैश्या तथा सुनारिन थीँ। बुद्धि-परीचाके लिये पहले सहस्त्रोँ कूट श्लोक, समस्याओँ और प्रहेलिकाओंका प्रयोग किया जाता था। अर्जित ज्ञान तथा उसकी प्रयोग-परीचाके लिये गुरुकुलोँ में शास्त्रार्थ होते थे या शंकाके रूपमुँ प्रश्न दे दिए जाते थे, जिनका समाधान विद्यार्थी शास्त्रार्थके द्वारा करते थे। शास्त्रार्थमें जो हार जाता था वह अपने विषयको पुनः पढ़कर अपना ज्ञान पूर्ण करता था। उस समय तेँतीस प्रतिशत ज्ञान प्राप्त करनेसे काम नहीँ चलता था, प्रत्येक विषयका ज्ञान शत-प्रतिशत होना आवश्यक था।

भारतीयोंका सदासे मत रहा है कि मेघा या धारणा-शक्ति बढ़ाई जा सकती है। अब भी भारतमें बहुतसे अष्टावधानी, दशावधानी या शतावधानी लोग हैं जो कई कार्य एक साथ करते या देखते हुए सबको स्मरण रख सकते हैं। इसकी कुछ सरल साधनाएँ तथा प्रक्रियाएँ हैं जो अभ्यास करनेसे फलवती हो सकती हैं। प्राचीन प्रन्थों में भी ऐसे लोगोंकी अनेक कथाएँ प्रसिद्ध हैं जो एक, दो, तीन या चार बार सुनकर कोई भी श्लोक सुना देते थे। वररुचिकी सात लड़कियोंकी कथा प्रसिद्ध हैं जो कमश: एकपाठी, द्विपाठी और त्रिपाठी थीं।

काशीमें साङ्गवेद विद्यालय नामकी प्राचीन पद्धतिकी संस्था श्रव भी विद्यमान है जहाँ पूर्ण विद्या सिखानेके पश्चात् स्नातकको विद्वानौँकी समामें खड़ा करके विद्वानौँसे कहा जाता है कि जो प्रश्न चाहे कीजिए। विद्वान् प्रश्न करते हैं श्रीर स्नातक सबके उत्तर देते हैं।

#### नवीन प्रखालियाँ

पाद्यात्य देशवालाँ ने वर्त्तमान दृषित परीद्या-प्रणालीसे अवकर

नई-नई प्रणालियाँ निकाली हैं जिन्हें बुद्धि-परीचा (इण्टेलिजैन्स टैस्ट), आर्जित ज्ञान-परीचा (ऐचींचरेण्ट टैस्ट), स्मृति-परीचा (मेमोरी टैस्ट), प्रयोग-परीचा (पर्फीमेंन्स टैस्ट) आदि कहते हैं। अभी इन परीचा-प्रणालियोंकी भी परीचा हो रही है और भारतमें भी उनपर प्रयोग हो रहे हैं।

नीचे भाषाकी दृष्टिसे हाई स्कूल कचाके लिये विभिन्न प्रकारकी नवीन परीचाश्रोँकी प्रभावली दी जा रही है।

### १. बुद्धि-परीक्षा

### (क) विवेचनात्मिका शक्तिकी परीक्षा

प्रश्न: एक किव कहता है—नीच निचाई निह तजै, जौ पावै सतसंग।
दूसरा किव कहता है—सठ सुधरिह सतसंगति पाई।
इनमें कौन ठीक है १ विवेचन करो।

### ( ख ) साधारण बुद्धि-परीचा

प्रभ: निम्नलिखित वक्त व्योँ में से जो ठीक हो उसपर गुणा(×) का चिह्न लगा दो।

तलसीदासजी बड़े भारी कवि थे क्योँ कि-

१. उन्हों ने अनेक काव्य लिखे हैं।

२. उन्होँ ने अनेक प्रन्थोंका अध्ययन किया था।

३. वे संस्कृत भाषाके प्रकांड पंडित थे।

४. उन्होँने बहुत सत्संग किया था।

× ५. उनमें कवि-प्रतिभा थी।

#### २. अर्जित ज्ञानकी परीक्षा

प्रप्तः श्राप श्रपनी पुस्तकमेँ विजलीसे लाभ श्रोर हानि पढ़ चुके हैं। लिखिए कि एक साधारण गृहस्थको विजलीसे क्या लाभ हो रहे हैं या हो सकते हैं?

### ३. प्रयोग-कौशलकी परीचा

प्रभं: 'आधी तज सारीको धावै, आधी रहै न सारी पावै।' इस उक्तिका उपयोग आप अपने जीवनमें किस प्रकार कर सकते हैं या कर चुके हैं ?

### श्रागेका पाठ-भार वहन करनेकी योग्यताका परीच्या

प्रश्न : निम्नलिखित उक्तियाँ तथा शब्देाँका प्रयोग करते हुए वसन्तके स्वागतपर एक निवन्ध लिखो---

बौरा जाना, हाथ कंगनको आरसी क्या, फूल उठना, बाल्से तेल निकालना, नौ-दो ग्यारह होना, पासे पलटना, बतीसी खिल उठना, आँखेँ या पलेके विद्याना, दिन-रात एक करना।

रसाल, विशाल, साल, मघुमास, परभृत, निभृत, मञ्जरी, पञ्जर, पिञ्जर, द्विरेफ, अलस, उल्लास, विलसित, लिसत, पराग, राग, विराग, अनुराग, परिचित, विरचित, प्रदेश, विदेश, निर्देश, उद्देश, उद्देश, तरल, सरल, विरल, विधि, विधान, विधाता, कूल, दुकूल, अनुकूल, प्रतिकूल, सारंग, हिंडोल, देश, मलार, ध्विन, प्रतिध्विन, लय, ताल, स्वर, मन्द, सुगन्य, अमन्द, द्वन्द्व, अभ्र, शुभ्र, मान, प्रमाण, अनुमान, विमान, अवमान।

### थ, अजिंत ज्ञानके आधारपर मनोवृत्तिकी परीचा

प्रश्न: आपकी षुस्तकमें कहीं किसानका जीवन श्रेष्ठ बताया गया है, कहीं कारीगरका, कहीं विद्वानका तो कहीं देश-सेवकका। तुम इनमें से जो जीवन श्रेष्ठ सममते हो उसका कारण-सहित समर्थन करो।

### ६. धारणा-शक्तिकी परीचा

प्रश्न: श्रापकी पुस्तकके जिन-जिन पाठोँ में परिश्रमकी जो-जो श्रेष्ठताएँ वतलाई गई हैं उन्हें लिखिए श्रीर इस सम्बन्धमें श्रापने जो पद्य पढ़े हों उन्हें लिखकर उनकी व्याख्या कीजिए।

### ७. श्रजित ज्ञानके श्राधारपर विचार प्रकट

### करनेकी चमताकी परीचा

प्रश्न: आपने इटली और आयलैंण्डकी स्वतन्त्रताका विवरण पढ़ा है। उनसे तुलना करते हुए लिखिए कि भारतने किस विशेष प्रकारसे स्वतन्त्रता प्राप्त की ?

इस परीचा-प्रणालीमें विद्यार्थीकी वास्तविक परीचा हो जाती है, 'पूछे जाने-योग्य वातोंं' का भूत भाग जाता है और 'व्याख्या करो, अर्थ लिखो, सरल हिन्दीमें लिखों' इत्यादि सब वातें निकल जाती हैं। इस प्रकारकी परीचासे वास्तविक भाषा-ज्ञानकी परीचा हो सकती है।

वहुतसे प्रशिदाग्ग-विद्यालयों में राष्ट्रभाषा हिन्दी हो जानेके कारण हिन्दी भी शिक्तएका एक विषय हो गया है। इससे पूर्व छोटी कदाात्रों के लिये जो प्रशिदाण-विद्यालय ( नौर्मल ट्रेनिंग स्कूल या प्राइमरी ट्रेनिंग स्कूल ) थे उन में भी हिन्दीके प्रशिद्यासकी व्यवस्था थी किन्तु इन प्रशिदास, विद्यालयों में हिन्दी-शिदासकी कदाामें क्या सामग्री होनी चाहिए, उसका कोई प्रवाध नहीं था। श्रव हिन्दीकी शिचा व्यवस्थित करनेकी आवश्यकता व्यापक रूपसे अनुभव की जा रही है। श्रतः इन प्रशिचाण-विद्यालयोँकी हिन्दी कद्यामेँ निम्नलिखित सामग्री अवश्य होनी चाहिए-

- सुन्दर वाचनके नियमकी सरिए (रीडिंग चार्ट)
   सुलेखनके नियमोँकी सरिए (राइटिंग चार्ट), जिसमें अदारों के विन्यासके स्वरूप भी हो।
- ३. ध्वनिचित्र सरिए ( फोनेटिक चार्ट ), जिसमे मुँहके विभिन्न स्थानौँसे ध्वनि-प्रसारका पूरा विवरण हो।
  - ४. त्रार्व भाषात्र्योँ तथा त्रान्य भाषात्र्योँ के त्रदारोँकी सरिणयाँ।
- ५. संसारका भाषा-मानचित्र, जिसमेँ विश्वभरकी सब भाषात्रोँ के विस्तारका श्रंकन हो।
- ६. भारतका भाषा-मानचित्र जिसमे "भारतकी समस्त भाषात्रीँ, उप-भाषात्रों और प्रादेशिक भाषात्रोंका विवरण हो।
  - ७. नागरी श्रद्धारों तथा श्रंकेंकी सरिए।
  - द. भाषा सिखानेकी विभिन्न श्रवस्थात्रोंकी सरिए।
  - क्रिक रूपमेँ साहित्य सिखानेकी सरिए।
  - १०. रसके ग्रंग-प्रस्यंगका विवरण देनेवाली सरिण ।

- ११. अलंकारों के भेद-विभेदका विवरण देनेवाली सरिए।
- १२. शब्द-शक्तियाँके भेद-विभेदका परिचय करानेवाली सरिए।
- १३. वाक्य-निर्माणकी पद्धतियोँका परिचय करानेवाली सरिण ।
- १४. विभिन्न स्रवस्थात्री या वर्गी के लिये उचिता शब्द-भाण्डार, रूढोक्ति-भाण्डार तथा सुक्ति-भाण्डारकी सूची।
- १५. जिन शब्दों के रूव प्रायः लोग अशुद्ध लिखते हैं उनकी सुची, जिनके साथ उनके शुद्ध रूप भी दिए गए हों।
  - १६. हिन्दी लेख-रचनाकी क्रमिक योजनाकी सरिए।
  - १७. हिन्दीके साथ विभिन्न विषयेँ के अन्तर्योगपूर्ण शिदाणकी सरिण।
  - १८. डाल्टन-प्रणालीके ऋतुसार मासिक कार्य-विनरणकी सरिए।
  - १६. टंकण-यन्त्रके लिये आदर्श वर्णपीठिका (की वोर्ड)।
  - २०. शीव्रलिपिके चिहाँ और सिद्धान्तेंका विवरण देनेवाली सरिए।
  - २१. विश्वभरमे हिन्दी भाषा-भाषी लोगों के वासस्थानका मानचित्र ।
- २२. हिन्दी साहित्यमेँ प्रयुक्त होनेवाले विभिन्न वृद्दोाँ, फलोँ, लताश्रोँ, पिन्नियौँ तथा पशुत्रों स्नादिके चित्र।
- २३. श्रिभधान-कोप, जिसमें साहित्यमें प्रयुक्त होनेवाली समस्त संज्ञाश्रोंका विवरण हो।
  - २४. शब्द-कोष।
  - २५. विश्वकोष, जिसमें विभिन्न विषयें का तत्काल ज्ञान हो जाय।
- २६. क्रमिक पाठ्यपुस्तकें, जिसमें विभिन्न भाषा-शैलियों, भाव-शैलियों ऋौर रूपखैलियों के शैलीगत उदाहरण हों।
- २७. नागरी तथा हिन्दीकी अन्य उपभाषात्रोँके तथा भारतकी विभिन्न भाषात्रोँके व्याकरण।

इतनी सामग्री यदि हिन्दी कचामें प्राप्त हो सकेगी तभी हिन्दीके अच्छे अध्यापक भी प्रस्तुत हो सकेँगे श्रीर प्रशिच्चण-विद्यालयोँ में हिन्दीका शिच्चण भी वैज्ञानिक रूपसे किया जा सकेगा।

### 39

## पाठ-सूत्रका विधान

इस प्रकरणमें नये अध्यापकोंकी सहायताके लिये हम गद्य, पद्य, व्याकरण, रचना, द्रुतपाठ तथा नाटकके पाठ-सूत्र कचा-क्रमसे दे रहे हैं इससे उन छात्र-शिच्नकोंको बड़ी सहायता मिलेगी जो ट्रेनिङ्ग कोलेजों तथा ट्रेनिङ्ग स्कूलों में भापा-शिच्नणकी प्रशिच्ना पा रहे हैं। इन पाठों में यह ध्यान रक्खा गया है कि कोई शिच्नण-विधि छूट न जाय। प्रारम्भिक कचाओं के किये पाठ-सूत्र इसलिये नहीं दिए जा रहे हैं कि विषय-निरूपणके साथ-साथ पीछे उनपर पूर्ण विचार हो चुका है और उनकी व्यवस्था भी दी जा चुकी है।

### द्रुतपाठ

### महामना पंडित मदनमोहन मालवीयजी

काशीमें जाकर, वहाँ काशी हिन्दू-विश्वविद्यालयको भर श्राँख देख चुकनेपर, लोग एक बार यह सोचकर श्राँखें मलते रह जाते हैं कि इतना वड़ा विश्वविद्यालय कब, कैसे श्रौर किसने खड़ा कर दिया?

यह विश्वविद्यालय बना है पंडित मदनमोहन मालवीयजीकी लगनसे, जिनका जन्म २४ दिसम्बर सन् १८६१ को प्रयागमें हुआ था। वे अपने पिता पंडित ब्रजनाथ व्यासजीके तीसरे पुत्र थे। गोरा चकमक रंग, गठी हुई फुर्तीली देह, बाँसुरीकी मिठाससे भरा गला, सचाई और लगनसे दमकता हुआ चौड़ा माथा इन्हें अपने पिताजीसे वपौतीमें मिला था। इनके पिताजी बड़ी अच्छी भागवतकी कथा वाँचते थे। उनके गलेमें ऐसा सुरीलापन था कि जब वे मगन होकर वाँसुरीकी तानपर भजन गाने लगते तो सुननेवाले सुधबुध खोकर भूमने लगते। वे बड़े सीधे-सच्चे ब्राह्मण थे। किसीके आगे हाथ पसारना उन्होंने सीखा नहीं था। इसलिये जो-कुछ थोड़ा-बहुत कथापर चढ़ जाता उसीसे घरका काम चला लेते। उनके पुरखे लोग मालवासे आए थे इसलिये वे मल्लई या मालवीय कहलाते थे।

पहले तो मालवीयजी संस्कृत पढ़ने लगे। फिर जब इन्हेाँने छोटे-छोटे लड़ने को कंधाँपर सोले लटकाए ख्राँगरेज़ी पढ़नेके लिये जाते देखा तो इनके मनमें भी साध हुई कि क्यों न मैं भी श्रॅगरेज़ी पढ़ें। पर इनके पिताजीके पास इतनी समाई कहाँ थी कि श्रॅगरेज़ीकी पढ़ाईका बोक्त उठा सकते। पर एक सज्जनने इनके लिये एक रुपया महीना बाँध दिया श्रीर इनका नाम लिखा दिया गया।

जिनं दिनोँ ये पढ़ रहे थे उन्होँ दिनों ये बैठे-बैठे सोचा करते थे कि मैँ एक दिन ऐसा विद्यालय बनाऊँगा जिसमें संसारकी कोई विद्या छूट न पावे और वह विद्यालय गंगाजीके तीर-तीर प्रयागसे काशीतक फैला हो। जिसके घर खानेका भी ठिकाना न हो उसके मुंहसे इतनी बड़ी बात सुनकर कौन न हँस देगा! इनके सभी साथी इनकी ऐसी ऊटएटाँग बाते सुनते और हँसकर टाल देते या इनकी खिल्ली उड़ाते।

बोलनेकी घुन इन्हें बचपनसे ही थी। इन्हें ने बचपनमें ही अपने पिताजीसे सैकड़ों अरोक सीखकर रट लिए थे। अपने पिताजीसे कथा सुनते-सुनते इन्हें बोलनेका रंग-ढंग भी बहुत कुछ आ ही गया था। इसलिये ये करते क्या थे कि मार आँख बचाकर घरसे मोढ़ा उठा ले जाते और लगते किसी चौराहेपर खड़े होकर धुआँघार बोलने। इसलिये जब बी० ए० करके ये कलकत्तेकी दूसरी कांश्रेसकी बैठकमें बोलने खड़े हुए तो बड़े बड़े पुराने कांग्रेसके श्वाहियों ने भी दाँतों तले उँगली दबा ली। वे बोलते क्या थे मिश्री श्रोलते थे। एक-एक बोलके साथ इनके मुँहसे फूल माड़े पड़ते थे। संस्कृत, हिन्दो, आँगरेजी, उद्दू सभी बोलियाँ इनकी जीभपर इतनी मँज गई थीँ। क कोई उसमें कहाँ मीन मेख नहीँ निकाल सकता था। कहा जाता है कि इनकी जीभपर सरस्वतीजी बैठी रहती थीँ।

कांग्रेसकी उसी बैठकमें राजा रामपालसिंहने इन्हें श्रपना 'हिन्दुस्तान' पत्र सँमालनेको कालाकाँकर बुला लिया। पर उनसे इनकी पटरी न बैठ सकी। इन्होँने मट वकालत पास की। इनकी सकालत समक मी उठी, पर विश्वविद्यालय खोलनेकी धुन इनकी इतनी पक्की थी कि इन्होंने जमी-जमाई वकालतको लात मारकर हिन्दू विश्वविद्यालयके लिये कोली उठा ली। नाम तो दूर-दूरतक फैल ही चुका था। बड़े बड़े राजे-महाराजे इनकी पुकारपर दोड़ पड़े श्रीर सारे देशने जी खोलकर इनकी कोलीमें सवा करोड़ रुपए डाल ही तो दिए। फिर क्या था! काशीमें गंगाजीके बाएँ तीरपर, काशी-नरेशकी दी हुई घरतीपर, सन् १६१६ में उस काशी हिन्दू विश्वविद्यालयों में गंगा जाता है।

पर यह नहीं सममना चाहिए कि इन्होंने हिन्दू विश्वविद्यालय ही बनाया। अपने देशके कंधेसे अँगरेज़ी जूआ उतारनेके लिये देशमें जब-जब जो-जो चहल-पहल हुई, उसमें भी मालवीयजी किसीसे पीछे नहीं रहे। पहले तो इन्होंने सोचा कि बिना लड़ाई-मज़ड़ा किए, सिखाने-सममानेसे काम चल जाय तो अच्छा है। जो गुड़ देनेसे मरे उसे विष क्यों दिया जाय? पर जब इससे काम बनता न दिखाई दिया तो ये अखाड़ेमें आ कूदे और बुढ़ापेमें भी बड़ा घर देखनेसे न मिमको। अपने देशमें बनी हुई वस्तुएँ काममें लानेकी बात सबसे पहले मालवीयजोने ही उठाई और प्रयागमें उसके लिये कारीगरों को भी ला जुटाया। जब देशके बड़े-बड़े नेता जेलों में हुँस दिए जाने लगे तब इनसे न रह गया। इन्होंने और इनकी धर्म-पत्नीजीने हाथमें मंडा लेकर जनताको पैंड़ा दिखाया। इन्हों सब बड़े-बड़े कामेंसे ये महामना कहलाए।

यह सब होते हुए भी मालवीयजी महाराज श्रपते खाने-पीने, पहनने-श्रोढ़नेमें बड़े कहर थे। वे एक्के श्रीर सच्चे सनातनधर्मी थे। तड़के उठते ही सन्ध्या-पूजाके साथ रामायण-भागवत बाँचना इनका पहला काम होता था। ये नीचेसे ऊपरतक जैसे उजली देहवाले थे वैसे ही उजले कपड़े भी पहनते थे। बड़े ढंगसे सजाकर बाँधी हुई पगड़ी, गलेके तह किया हुआ लम्बा साफ्रा, लम्बा चिट्टा अँगरखा,

घोती या सकरा पाजामा और विना चमड़ेके जूते सब उजले ही होते थे। इनका मन मोमका बना था। जहाँ किसीका दुःख देखते या सुनते कि मट पिघल उठते, इनकी श्राँखेँ बरस पड़तीँ। श्रपने नेमके इतने पक्के होनेपर भी जब देशके लिये विलायत जाना हुआ तो इन्होँने श्रपने देशके लिये श्रपना नेम भी ढीला कर दिया। हाँ, श्रपने साथ गंगाजल और मिट्टी तो लेते ही गए कि वहाँ जाकर भी श्रपने खाने-पीनेका नेम बना रहे।

ये न कभी किसीसे डरते थे, न दूसरोँको डरना सिखाते थे। जब कभी कोई बात पड़ती तो खुलकर चुनौती देते हुंप यही कहा करते थे कि अर्जु नकी दो आन हैं—न वह किसीके आगे गिड़ीगड़ाता है, न पीठ दिखाकर भागता है। इन्हीं सब वातेंंसे इनके बैरी भी इनकी वड़ाई करते थे और इनका लोहा मानते थे। महात्मा गाँघी तो इन्हें अपना बड़ा भाई मानकर सदा इनका आदर किया करते थे। वच्चेंके लिये थे एक दोहा कहा करते थे जी सबको सदा मानता चाहिए—

दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम। मन लगाय विद्या पढ़ो, पूरेंगे सब काम।।

#### पाठ-सूत्र

कक्षा : ५

समय: ३५ मिनट

पाठ्य-विषय: द्रुतपाठ पाठ: महामना मालवीयजी उद्देश्य: १. छात्रोँका महामना मालवीयजीकी जीवनीसे परिचित

कराते हुए उनके अनुकरणीय गुणोंका ज्ञान कराना तथा इस ज्ञानके द्वारा विद्यार्थियों के हृद्यमें उनका अनुकरण करनेकी लालसा उत्तक करना।

२. विद्यार्थियाँको वोध-पठनमें अभ्यस्त करना।

प्रस्तावना : महामना मालवीयजीका चित्र दिखलाकर-

१. यह किसका चित्र है ?

उद्देश्य-ऋथन: आज हम इन महापुरुषके जीवन-चरितकी कुछ अनोखी बातेँ पढेँगे।

पाठन-क्रम : १. छात्रों-द्वारा मौन पाठ।

२. बोध-परीचा।

३. ऋध्यापक-द्वारा एक-एक अनुच्छेदका आदर्श पाठ।

४. झात्रौँ-द्वारा एक-एक अनुच्छेदका पाठ।

बोध परीक्षा : १. पंडित मदनमोहन मालवीयजीने अपने पिताजीसे क्या गुण लिए?

२. इनके साथी इनकी खिल्ली क्योँ उड़ाते थे ?

३. इन्होँ ने बोलना कैसे सीखा ?

४. हिन्दू-विश्वविद्यालय वनानेके लिये इन्हाँ ने क्या किया ?

५. अपने देशको अँगरेजों के चगुलसे छुड़ानेके लिये इन्हों ने क्या किया ?

६. वे महामना क्योँ कहलाते थे ?

७. इनका रहन-सहन कैसा था ?

द, इनके जीवनसे हमें क्या सीख मिलती है ?

आवृत्ति : उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तरमें जो छात्रगण कहें गे वह सूत्र रूपमें उसी समय स्थामपृश्पर लिख दिया जायगा श्रीर फिर उन सूत्रोंकी सहायनासे छात्रों-द्वारा पूरा जीवन-चरित मौखिक रूपसे कहला लिया जायगा।

प्रयोग : १. श्यामपट्टपर दिए हुए सूत्र झात्राँसे पुस्तिकात्रांँसेँ लिखा लिए जायँगे।

> २. निम्नलिखित शब्दों श्रीर मुहावरों के प्रयोगके साथ उपर्युक्त सूत्रोंकी सहायतासे घरपर महामना

मालवीजीयका जीवन-चरित लिखनेको कहा जायगा---

विश्वविद्यालय, भर श्राँख देखना, श्राँखेँ मलवे रह जाना, लगन, बपौती, मगन होना, सुध-बुध खोना, भूम उठना, हाथ पसारना, साध होना, समाई, पढ़ाईका बोम उठाना, महीना बाँधना, विद्या, खानेका ठिकाना न होना, हँसकर टालना, खिल्ली उड़ाना, धुन, श्राँख बचाना, फूल मड़ना, मीन-मेख निकालना, पटरी न बैठना, महामना, बड़ाघर, बकालत चमक उठना, कहर, मोमका मन, श्राँखें बरसना, नेम, चुनौती, पीठ दिखाकर भागना, लोहा मानना, श्रादर करना।

#### २ पाठ-सूत्र

कचा: ६

समय : ३० मिनट

विषय : नागरी-व्याकरण

पाठ : विशेषस

पाठन-प्रणाली : परिणाम-प्रणाली ( इंडिक्टव मेथड )

प्रस्तावना : एक लाल फूल् दिखलाकर प्रश्न करें ने-

१. यह क्या है ? (फूल)

२. यह फूल किस रंगका है ? ( लाल )

(सुँघाकर) ३. सूघनमें कैसा है ? (सुगन्धित)

४. 'ताल' श्रौर 'सुगन्धित' कहनेसे फूलके विषयमें

क्या बातेँ जानी गईँ ? ( उसके गुण जाने गए।) उद्देश्य-कथन: आज हम उन शब्दें के विषयमेँ पढ़ेँ गे जो

संज्ञात्रोँ के गुण या उनकी विशेषता बताते हैं।

#### उदाहरण :

निम्नलिखित वाक्योँ में ऐसे शब्द हूँ दुकर निकालो जो संज्ञात्रोंकी विशेषताएँ वताते होँ।

(१) साँवले बालकने दाएँ हाथमें एक लचीली ब त लेकरपागलकृत्तेको मारा।

- (२) थोड़े समयमें हा पाँचाँ सवारोंने उस दुर्गम दुर्गपर भयानक धावा बोल दिया।
- (३) रंगविरंगी तितलियाँ मनोहर फूलोँपर बैठकर उनका मीठा मीठारस ले रही थीँ।
- (४) सभी गँवार अपनेको बड़ा बुद्धिमान समभते हैं।
- (५) महाराज सगरके पराक्रमी साठ सहस्र पुत्रों ने सम्पूर्ण पृथ्वी खोज डाली किन्तु श्रश्वमेध यज्ञका पवित्र घोड़ा हाथ न लगा।

परिगाम (जनरलाइज़ेरान) : इन्छ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञाओं की विशेषता (रूप-रंग, उनकी संख्या, उनके आकार-प्रकार, डीलडौल, गुगा-दोष ) बताते हैं ; इसलिये उन्हें 'विशेषण' कहते हैं।

प्रयोग: १. निम्नलिखित वाक्योँ में जहाँ संज्ञाएँ आई हैं उनके

साथ उपयुक्त विशेषण जोड़िए—

- (क) जितने ... लोग होते हैं वे ... लोगों को भी ठगनेमें ... संकोच नहीं करते।
- (स्व) कुन्तीके ... पुत्र थे जो परम ..... श्रीर ... थे। (ग) श्रीकृष्ण श्रीर सुदामा "मित्र थे।

[ क्रमशः उत्तर : दुष्ट, भले, तिनक, पाँच, वलवान, धार्मिक, बीर. साहसी, परम ]

ख. निम्नलिखित वाक्योँ में आए हुए विशेषणों के आगे उचित संज्ञाएँ जोड्डिए—

- १. रंगीन "पर "मक्खो बैठकर "मकरन्द चूस लेती है।
- २. बड़े-बड़े-पर वैठे हुए सभी वलवान र अपने विज्ञष्ट में वमचमाती र लेकर लड़ रहे थे।
- ३. अच्छे ..... अपने ....का वड़ा ..... करते हैं।
- ४. दुष्टः अके साथ रहनेसे सञ्जन अभि भाषा होर अपने पड़ सकता है।
- ५. चार ग्ने मिलकर उस सञ्जन श्रीर धनी ग्ने घरपर चढ़कर उसपर किसी तीच्या ग्ने वार करके उसकी निर्मम ग्ने वार करके उसकी निर्मम ग्ने वार करके उसकी निर्मम ग्ने

क्रमशः उत्तरः फूलोँ, सघु, मीठा, घोड़ोँ, योद्धा हाथोँ, तलवार, बालक, वड़ोँ, त्रादर, मनुष्य, व्यक्ति, संकट, डाकुत्रोँ, महाजन, शस्त्र, हत्या ।

### ३ गद्य-पाठ गौतम बुद्ध

ताड़के पत्तोँ और भोजपत्रो पर लिखी हुई दो पोथियाँ लड्कासे मिली हैं जिनमें महातमा गौतमकी बुद्धन्व-प्राप्तिका अत्यन्त रोचक वर्णन किया गया है। किपलवस्तुका राज्य, बुद्ध पिता, नवपरिणोता वध् तथा सद्यःजात पुत्रका परित्याग करके गौतम घरसे निकल पड़े। इस महाभिनिष्क्रमण्से इतने स्वजनोंका मोह तोड़ कर गौतमने समस्त लोकका कल्याण करना अपना धर्म समक्ता। विद्वान् ब्राह्मणों - से भारतीय दर्शनों का परिशीलन करके उन्हों ने तपस्या प्रारम्भ की उन्हों ने समक्त लिया कि बुद्धता, रोग तथा मृत्यु से पिएड छुड़ाना टेड़ी खोर है। वे गयामें पीपलके बृक्षके नीचे तपस्या करने लगे। शरीर स्वकर काँटा हो गया। वे भूमिस्पर्श-मुद्दामें वैठे हो थे कि सहसा उन्हें झान हुआ। तमोसे वे बुद्ध हो गए। उन्हों बुद्ध की कल्याण-

मयी बाणीका प्रभाव था कि दो तीन सौ वर्षों में ही श्राघा पशिया जाग उठा। वर्षरताने मनुष्यता सीख ली। कलिङ्गके विजयी वीरको भी रणक्षेत्रमें बुद्धकी करुण वाणी सुनाई पड़ गई। बुद्ध न होते तो सम्भवतः श्रशोकका नाम भी मिहिरकुल श्रौर नादिरशाहके साथ ही लिया जाता।

#### पाठ-सूत्र

क्बा: ७ समय: ३५ मिनट

विषय: इंगलिश प्रस्तुत विषय: गौतम बुद्ध

उद्देश्य: १ छात्रोँको पाठका भाव तथा अर्थ समभनेका अभ्यास

कराना ।

२. गौतमके जीवनका महत्त्व वतलाना ।

३. छात्रोँका शब्द-भण्डार तथा सूक्ति-भाण्डार वढ़ाना।

अस्तावना : गौतम बुद्धका चित्र दिखलाकर-

प्रन : इस चित्रमें किसकी मूर्ति है ?

उत्तर: गौतम वुद्धकी।

उद्देश्य-कथन: आज हम लोग इन्हीँ वुद्धके विषयमेँ पढ़ें ते ।

पाठ्य-क्रम: (१) ऋध्यापक-द्वारा त्र्यादर्श-पाठ तथा कन्नाा-द्वारा सस्वर (ऋथवा मक) पाठ, (२) बोध-परीन्ना,

(३) विस्तृत व्याख्या ।

बोध-परीक्षा: (१) गौतम किस प्रकार बुद्ध वने ?

(२) अशोकपर भगवान वुद्धका क्या प्रभाव पड़ा ?

### विस्तृत व्याख्या

| वस्तु                                                                                                                                                                                 | पाठन विधि                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| भोजपत्र = ( संस्कृत ) भूर्जपत्र;<br>हिमालयपर होता है।                                                                                                                                 | भोजपत्र दिखलाकर                        |  |
| लङ्का—एक देश किपिलवस्तु — शाक्योँकी राजधानी किलिङ्ग—वर्त्तमान उड़ीसा गया—विहार प्रदेशका एक नगर श्रीर तीर्थ, जहाँ हिन्दू लोग श्रपने पितरोँको पिगड देते हैं। बुद्ध—जागा हुआ। (लाज्ञिणिक | भारतके मानचित्रपर ये स्थान<br>दिखलाकर  |  |
| अर्थे ज्ञान-प्राप्त )। ब्रुध =                                                                                                                                                        | व्युत्पत्ति-द्वारा                     |  |
| जागना = जागा ह्रत्रा 'बुद्ध'<br>नव-परिणीता-वधू = नई ब्याही<br>हुई बहू                                                                                                                 | समास-विमहके द्वारा                     |  |
| सद्य जात = तुरत + जनमाहुत्र्या                                                                                                                                                        | समास तोड़कर अर्थ-कथन द्वारा            |  |
| महाभिनिष्क्रमण = महा +<br>श्रिभिनिष्क्रमण = किसी बड़े<br>उद्देश्यसे घरसे सदाके लिये                                                                                                   | सन्धि तोड़कर तथा व्याख्या-द्वारा       |  |
| निकल जाना। स्वजन = अपने कुटुम्बी दर्शन = योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा (वेदान्त)                                                                          | 'पर जन'से तुलना द्वारा ।<br>कथन-द्वारा |  |

#### वस्त

#### पाठन-विधि

परिशीलन = गम्भीर अध्ययन
टेढ़ी खीर = कठिन काम
भूमिस्परी—मुद्रा = हथेली सामने
करके मध्यमा उँगलीसे भूमि
छूकर बैठना।
वर्वरता = असम्यता
किलिंगका विजयी वीर = अशोक।
मिहिरकुल-(सन् ५२० से ५४२
तक) उत्तर पश्चिमीय मारतका
कूर शासक। इसने वौद्धोंपर
वड़े अत्याचार किए थे।
नादिरशाह—ईरानका बादशाह,
इसने सन् १७३६ में भारतपर
आक्रमण करके निर्दयनाके
साथ लूटपाट मचाई थी।

त्र्यथँ-कथन-द्वारा मुहावरेकी व्याख्या कथासहित स्रमिनय-द्वारा

'सभ्यता' से तुलना-द्वारा इतिहासके सहयोगसे इतिहासके सहयोगसे

इतिहासके सहयोगसे

### विचार-विश्लेषसा : (१) बुद्धने किन स्वजनोंका परित्याग किया?

- (२) उनका परित्याग बुद्धने क्योँ किया ?
- (३) बुद्धके महाभिनिष्क्रमणसे संसारका क्या कल्याण हुन्ना १
- (४) यदि बुद्ध न होते तो श्रशोकका नाम मिहिरकुल श्रीर नादिरशाहके साथ क्याँ लिया जाता?

### आयृति : (१) भगवान् बुद्धके जीवन-चरितका वर्णन करो।

(२) बुद्धके उपदेशीँका क्या परिणाम हुआ ?

प्रयोग : बुद्धका किन भारतीय शासकोँपर प्रभाव पड़ा ?

## 8

## रचना

## नारियलकी आत्मकथा

कचा : = समय : ३५ मिनट

विषय : रचना-शिच्चण।

याठ : नारियलकी आत्मकथा।

उद्देश्य : छात्रीँको शुद्ध, लिलत, रोचक एवं प्रभावोत्पादक भाषामेँ

[लिखनेकी कलामें प्रवीस बनाना।

प्रस्तावना : एक नारियल दिखलाया जायगा जिसपर मनुष्यकी

आकृति बनी होगी।

प्रभ-इनका क्या नाम है ?

उत्तर--नारियल बाबा।

उद्देश्य-कथन : त्राज हम लोग नारियल बाबाकी त्रात्मकथा सुनेँगे

श्रीर लिखेँगे।

पाठन-क्रम : (क) विद्यार्थियोँ से नारियलकी आत्मकथा प्रश्नोत्तर-प्रगाली द्वारा कहलाई जायगी। इसके पूर्व उन्हें वतला

दिया जायगा कि उक्त आत्मकथामें तीन अवस्थाएँ होँगी—(१) परिचय (२) जीवन-वृत्तान्त (३) उसकी व्यथा और उसका अनुरोध। छात्रको उत्तम

पुरुषमें उत्तर देने हीं गे।

( ख ) प्रत्येक वृत्त श्याम-पट्टपर लिख दिया जायगा । छात्र इन्हें रचना-पुस्तिकापर बाई त्रोर लिखते

चलें गे।

## विस्तार :

### ज्ञातव्य वस्तु

### प्रश्नावली

१. परिचय—
समुद्रके निकटके प्रदेशों में
हरे-भरे कुटुं बियों के बीच ।
अटा, खोपड़ी, आँख।
कोमल. निर्मल और सरस।

२. जीवन-यूत्तान्त-

- (क) उत्पित्-स्थातः उज्ज्ञा खंभा, कुटुंवियोँ के वीच।
- (ख) वाल्य-स्थिति एवं विकास
- (ग) लोगोँका स्रा-स्राकर घूरना।
- (घ) वृत्त्रसे वियोग।
- (च) श्रन्यभाइयोँ के साथ वोरोँ ने भरा जाना श्रीर यात्रा।
- ( छ ) काशीमें पहुँचना।
- (ज) काशी में अन्य साथियों की दुर्दशा।
- ३. व्यथा और ऋतुरोध-
- (क) साथियोँ के दुःख श्रीर उनके साथ होनेवाली कृरताकी स्नृति एवं श्रानेवाले भयकी श्राहांका।

इनका वासस्थान कहाँ है ?

इनके कितने श्रंग हैं ? इनका हृदय कैसा है ? इनकी जीवनी संज्ञेपमें वतास्रो ।

इनकी सुखाञ्चतिसे क्या भाव प्रकट हा रहा है ?

| ज्ञातव्य वस्तु प्रश्नावली<br>(ख) जटासे रस्सी, पत्तों से लोग इनके साथ क्या करता                                                                                   |                                                                                                                                      |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (ख) जटासे रस्सी, पत्तों से तोरा इनके साथ क्या करता                                                                                                               | ज्ञातव्य वस्तु                                                                                                                       | प्रश्नावली |
| भोँपड़ी या छप्पर, पत्तेकी धजीसे पंखे तथा भाड़, गरीसे तेल खौर बरफी तथा पानके पत्तेके साथ चर्चण। (ग) निरपराध और परोपकारीके जपर होनेवाली कूरताओँ से रक्षा और न्याय। | धज्जीसे पंखे तथा माड़,<br>गरीसे तेल और बरफी तथा<br>पानके पत्तेके साथ चर्वेण।<br>(ग) निरपराध और परोपकारीके<br>ऊपर होनेवाली कूरताओँ से |            |

आवृत्ति : छात्रोँ-द्वारा वर्णन-प्रणालीसे संनेपतः तथा खरडशः उत्तम पुरुषमेँ आवृत्ति कराई जायगी।

अ। दर्श निबन्ध: अध्यापक निम्नाङ्कित आदर्श निवन्ध 'आमकी राम-कहानी' पढ़कर सुनायँगे। सँगडे आमकी राम-कहानी

मुक्ते वह दिन भूला नहीं है जब वसन्तके दिने में काशिराजकी धनी अमराईके तरुण रसालकी बौराई हुई हरी टइनीकी फुनगीपर मधुगन्धसे गमकती हुई मख़रीकी सुकुमार गोदमें मेरा जन्म हुआ। रसीले भी रैंन अपनी मनहर गुझारकी तानों से बधाइयाँ गाईं। मदमत्त कोकिलने अपनी मीठी कूककी लोरियों से सुक्ते दिन-रात हँसाया-खिलाया। शीतल, मन्द, सुगन्य मलयज पवनने अपनी गोदके हिं डोलेपर साँक-सबेरे सुक्ते कूम- फूमकर सुजाया। रझ-बिरझी तितिलयों और छोटी-बड़ी चिड़ियों ने देश-विदेशकी कहानियाँ सुना-सुनाकर मेरा जी वहलाया। इस प्रकार राग-रझ और हँसी-खेलमें यहां नहीं जान पड़ा कि बचपन कब आया और

कवमें को निकल गया। अब सुक्ते लोग प्यारमें आँबी, केरी, श्रॅबिया, श्रॅंबीली या टिकोरा कहने लगे थे।

मेरे बचपनके साथ-साथ मधुमय बसन्त भी फाग खेळकर बीत चला।
सूर्यकी किरणों में जलन बढ़ चली। धरतीका फाग खेळना सूर्यकी
आँखों में काँटा बनकर खटकने लगा। पखनाड़े-मर पहले जो पवन
शरीरमें फुरफुरी उठाता चळता था वह भी सूर्यकी किरणों से तपकर,
लू बनकर अपने गरम थपेड़े से सबको फुळसाने लगा। मरी दुपहरीमें छुके
वह सनसनाते मों के और हरहराते बनण्डर चळते कि जी सन्न रह जाता।
छका मों का न सह सकनेके कारण हमारे बहुतसे साथी तड़प-तड़पकर
गिरते जा रहे थे और मालीके छड़के ऐसे निर्देश, कि मट उठाकर उन्हें
कचा चथा जाते। मालिन भी जब-तब उठाती तो ऊपरका छिळका छीळकर,
सिखपर कूट पीसकर, नमक-मिर्च मिलाकर, चटनी बनाकर, रोटीके साथचट कर जाती। अपने साथियोंकी यह दुर्गीत देखकर मेरा तो जी
थर्श जाता और यही दर बना रहता कि कहीं मेरी भी यही दशा न
हो। जब माली सन्ध्याको अपनी मालिनसे आकर सुनाता कि आजः
इतने लोग छुसे चल बसे तो मेरा जी काँप उठता और रहा सहा धीरा
भी नौ दो ग्यारह हो जाता।

उन्हीँ दिनों की बात है। एक दिन भरी दुपहरियामें माजिनको महैयामें नाक बजाते देखकर कुछ जबके घात जगाकर श्रमराईमें श्रा घुसे और जगे हर जोगों की श्रोर श्राँख गड़ा-गड़ाकर घूरने। कुछ देर इधर-उधर वों ही ताक-माँक करके ने लगे देखे उठा-उठाकर हम लोगों पर तड़ातक वरसाने। हमारे जो श्रभागे साथी देखों की चपेटमें आए ने लगे टूट-टूटकर नीचे गिरने और जड़के भी लगे उन्हें उठा-उठाकर श्रपने पक्लों में मरने। श्रमी न जाने कितनी देखक यह सब उजाइ-पजाइ चज्रता पर इसी बीच उनकी खटर-पटरसे माजिनकी नीँद टूट गई। उसने जो इन जड़कों को देखा चज्रती हुई उन छड़कों के पीछे दौड़ी पर तबतक तो ने सब जे-देकर

हिरिया हो चुके थे। जब मालिन उनका कुछ भी न कर पाई तब उसने स्वीसकर धुँआँधार ऐसी फूइड्-फूइड् गालियाँकी बौछार की कि एक बार लज्जाभी उहें सुनती तो लाजसे सिर सुका लेती। सर-पेट गाली दे चुकनेपर उसका जी ठण्डा हुआ और वह बचे-खुचे नोचे पड़े सिसकते हुए हमारे साथियाँको छुबड़ीमेँ बटोश्कर मड़े यामेँ जा लेटी।

एक दिन कुछ बनारसी छैले रंग-पानी करके, छैळ-छिक्रनिया बने, घूमते-घामते वहाँ भा पहुँचे। उनमेँ से एक लगा सब पेहोँ को दिखा-दिखाकर समस्ताने कि 'ये देशी पेड़ हैँ। इनके फलाँ का भवार, भ्रमचूर, भ्रमावट और मुरव्या बहुत शब्छा पड़ता है। इनमेँ से कुछके टपके बड़े रसदार होते हैं और कुछ पाल डालनेपर मीठे होते हैं।' फिर हम खोगोँ की श्रोर घूरकर बम्बह्या, मालदह, दसहरी, सफ़ेदा, कृष्णमोग, पायरी, हाफुत, फ़ज़बी और तोतेपरीका नाम गिनाकर मेरा परिचय देते हुए वह बोला कि 'यह लँगड़ा है।' अपनेसे कम गुण्याला के नाम कृष्णमोग श्रोर तोतेपरीके सामने श्रपना नाम 'लँगड़ा' मुनकर जी जल-सुनकर राख हो गया। जोमें श्राया कि अभी इसके सिरपर बरसकर इसका सिर तोड़ दूँ।

इतनेमें उसके दूसरे साथी वैद्यजाने छेड़ दिया कि— 'पाके आमकी मीठी रसी, खाई व खाई देहे घँसी।'

'चालीस दिनतक कोई आम और गीके दूधपर रह जाय तो बकरा भेंसा हो जाय, भैँसा हाथी हो जाय श्रीर सी बरसका अलसुत बुड़ा भी लाल पट़ा होकर निकले।'यह सुन-सुनकर तो मेरा जी बैठने लगा कि कहीं ये सबसुब मिलकर हमें डकार न जायें।

तीसरे कविजी थे। उन्होँ ने तुलसीदासजीका दोहा छेड़ा— तुलसी संत सुग्रम्ब तरु, फूलि फलहिँ पर-हेत। इतते ये पाहन हनत, उतते वे फन्न देत॥

महाकवि गोस्वामी तुलसीदासजीकी वाणोमें श्रपना यह गौरव सुनकर बदा गर्व हुआ कि हम परोपकारी संतके पुत्र हैं और इतने बड़े कविने हमारी इतनी बढ़ाई को है। इतनेमें कविजीने दूसरा दोहा सुनाया— बोलो कैसे छोड़ देँ, बेटब काशी-धाम । मरनेपर गंगा मिलेँ, जीते लँगड़ा श्राम ॥

श्रव तो मैं फूलकर कुष्पा हो गया। क्या सचमुच हमारा इतना बड़ा माहात्म्य है ! फिर भी यह बात जीमें खटकती ही रही कि मिठास श्रीर गंधमें सबसे बढ़कर होते हुए भी हमें जोग 'लँगड़ा' ही कहते हैं । इसिलये रातको जब कोयल मेरे पास श्राकर कुकी तो मैं ने पूछा—कहो ! हममें कोई दोष नहीं है, फिर भी हमें जोग लँगड़ा क्यों कहते हैं ! उसमें स्वेहद समभाते हुए कहा कि मनुष्य जोग सब बड़े मूर्ख होते हैं । इनकी बातका बुरा नहीं मागना चाहिए। ये जोग सभीके नाम ऐसे ऊट-पटाँग रक्खा करते हैं । इसीलिये तो कबीरने इन्हें कोमते हुए कहा था—

चलतीको गाड़ी कहें, फटे दूधको खोवा। रंगीको नारंगी कहें, देख कवीरा रोवा॥

कवीरकी बात सुनकर मेरे जीमें जी आया, जीको बड़ा ढाइस मिला। श्रव में गदरा चला था। मेरे और मेरे साथियों के हरे रंगपर कुछ सुनहरापन लिए जाल रंग चढ़ने लगा था। इसी बीच एक दिन मालीने मालिनसे कहा—'श्रव कल लगहे उतार लेंगे। महाराजके यहाँसे माँग आई है।' सुनते ही मेरा तो जी सुल नया। श्रव क्या होगा मेरे राम ! पर फिर नुजसीदासर्जीका दोहा स्मरण करके जी कड़ा कर लिया। 'मालीके जो जीमें आने करें न! हम क्या ढरते हैं हैं' अगले दिन तड़के ही माली जाल लेकर चढ ही तो आया। उसे देखते ही मेरा जी तो आया हो गया। बातकी बातमें उसने हम अबको टहनीकी प्यारी गोहसे सदाके लिये विलगाकर जालमें भर लिया। नीचे लाकर उसने हम सबको एक टोकरीमें पत्तों के गहें पर सजाकर बेलेके फूलों से डककर महाराजकी सेवामें पहुँचा दिया, जहाँ तीन दिनतक हम लोग टंडे डब्बेमें सोते रहे। बड़े दिनों पर इतनी तरावट मिली थी!

हे छुरी! आज मैं यहाँ चाँदीके थाल में पहुँच गया हूँ। तुम अपने जीमें कोई खटकान करो श्रीर फटपट मेरी फाँकें करके थालीमे सजा दो वस्त

पाठन-विधि

श्रॉबिनको तारो = मुहावरा--श्रॉबका तारा श्रर्थात् श्रत्यन्त प्यारा।

तुलना करो—

प्रियपति ! वह मेरा

प्राण-प्यारा कहाँ है ?

दुख-जल-निधि-डूवीका सहारा कहाँ है ?
लख मुख जिसका मैं

श्राज लौं जी सकी हूं ।
वह हृदय हमारा
नैन-तारा कहाँ है ?

[ प्रिय-प्रवास ]

श्रवध-त्रकास-वास = श्रवध-रूपी श्राकाशका निवास ।

प्रश्न-द्वारा—(१) चन्द्र, सूर्घ्यं श्रीर तारे कहाँ रहते हैं ? (२) श्रयोध्यारूपी श्राकाशसे कौन लोग गए ? व्युत्पत्ति द्वारा

श्रियए = (संस्कृत) श्रस्त—श्रर्थात् चले गए हैं। घट = घड़ा । लाक्ति श्रिकं श्रर्थ— शरीर तथा हृदय । श्रावाँ = मिट्टीके वर्त्तन पकानेकी भट्टी। (वनमें जलनेवाली श्राग) मंजारी-सिसु = (संस्कृत) मार्जारी-शिशु = विल्लीका वज्ञा मंजारी-सिसु-सम

व्याख्या तथा उदाहरण— घट-घट व्यापक राम जप रे। चित्र वनाकर अर्थ-कथनद्वारा व्युत्वत्ति, पर्याय तथा समासविष्रहके द्वारा प्रह्वाद और क्रम्हारिनकी कथा-

द्वारा । यह कथा भागवतमें नहीं

### वस्त

विल्लीके बचे के जीवित निकलनंकी
आशा थी वैसे ही मैं (कौशल्या)
रामका मुख देखनेके लिये जीवित हूँ |
आसा जियत = अव भी रामदर्शनकी
श्राशा है।
मुसील = (संस्कृत) सुशील =
शीलवान, भला।

खर = पेट ।
कंगारू = श्रीस्ट्रे लियाका पशु विशेष,
जो संकट श्रानेपर श्रपने बच्चे को
धेटकी थैथीमेँ रखकर भाग
खड़ा होता है।
समुद्र-समान निशा = गम्भीर, न
कटनेवाली रात।
प्रान चोरलोँ परिहेँ—प्राण चोरके
समान व्याकुल तथा भयभीत
रहेँ।

## पाठन-विधि

है । पंडित राधेश्यामने श्रपने 'परसभक्त प्रहाद' नाटकमेँ यह कथा जोड़ी है। व्याख्या-द्वारा

उदाहरण—भले श्रादमी सुशील होते हैं, बुरे श्रादमी दुःशील। मालवीयजी सुशील थे, सबसे श्रच्छा व्यवहार करते थे। पर्यायद्वारा मूर्ति या चित्र दिखलाकर सूचना— यह उपमा भारतीय नहीं है और कवियों -द्वारा श्रभीतक प्रयोग नहीं की गई है। कल्पनाको उद्बोधित करके।

## ( ख ) विचार-विश्लोषस

(१) ब्योँ-ज्योँ रामचन्द्रजी बनकी श्रोर बढ़े जा रहे हैं त्योँ-त्याँ कौशल्याजीको श्रम्यकार क्याँ जान पड़ रहा है ?

व्याख्या-द्वारा।

- (२) कौशस्या माताको अपना शरीर जलता-सा क्योँ जान पड़ता है?
- (३) उन्होँ ने कंगारू बनानेकी इच्छा क्योँ प्रकट की ?

समीदात्मक आयृति : (१) आशाकी तुलना बिल्लीके बच्चेसे की गई ?

> (२) समुद्रसे रात्रिकी समानता किस दिखाई गई है ?

प्रयोग: इस पाठके आघारपर कृष्ण-वियोगसे दुखी यशोदाकी व्यथाका वर्णन करो और तुलसीदासजीने गीतावलीमें जो कौशल्याजीके दुःखका वर्णन दिया है उससे तुलना करो—
रावां! एक बार फिरि आबो।
ए वर बाजि बिजोकि आपने, बहुरे बनहिँ सिवावो॥ १॥ जे पय प्याइ पोखि कर-पंकज, बार-बार चुनुकारे।
क्योँ जीवहिँ, मेरे राम जाड़िजो! ते अब निपट बिसारे॥ २॥ भरत सौगुनी सार करत है, अति प्रिय जानि तिहारे।
तद्पि दिनहिँ दिन होत साँवरे, मनहुँ कँवज हिम-मारे॥ ३॥ सुनदुपथिक! जो राम मिलहिँ बन, कहियो मातु-सँदेसो।
तुलसी मोहिँ और सबहिन तें, इन्हको बड़ो अँदेसो॥ ४॥

## Ę

## नाटिका

#### पन्ना

स्थान : चिनोंड़ गढ़में मेवाड़के महाराणाका राजमहल।

समय: रात्रिका दूसरा प्रहर।

पात्र

उद्यसिंह "मेवाड़के भावी महाराणा (६ वर्ष) वनवीरसिंह... उदयसिंहके संरक्तक राणा (५० वर्ष) नाई ... अन्तः पुरका सेवक (५५ वर्ष) पन्ना ... उदयसिंहकी धाय (६५ वर्ष) वर्षा ... पन्नाका पुत्र (७ वर्ष)

[ एक ओर ऊँचे दीपाबारपर एक बढ़ा-सा तैक-दीप जल रहा है।

उसके एक ओर पलाँगपर छह वर्षके राजकुमार उदयसिंह सो रहे हैं

और दूसरी ओर चटाईपर पन्नाका पुत्र बप्पा लेटा है। पन्ना दाएँ हायमें

पाँदीका और बाएँमें पीतलका दूध-मरा कटोरा लिए प्रवेश करती है।]

पन्ना: (धीरेसे उदयसिंहसे) कँवरजी! (धीरेसे बप्पासे) गीगा! (स्वयं)

हैं। दोनों सो गए।

[इतनेमें बाहर कुछ कोजाहज होता है। पन्ना दूचके कटोरे रसकर खिदकीसे माँकती है। हाँफते हुए नाईका प्रवेश ]

नाई: ( वबराए हुए स्वरमें ) भागो वाई ! मटपट भागो वचौँको लेकर । पन्ना: ( शक्कित होकर ) क्योँ ! क्योँ ? क्या हुआ नेवगी ?

नाई: (घवराइट-भरे वेगपूर्ण स्वरमें ) हुआ क्या ! राणा वनवीरसिंहने अभी राणा विक्रमाजीतसिंहजीकी इत्या कर दी है और गढ़के फाटक तोड़ डाले हैं। वस यहाँ पहुँचे ही समनो।

```
ि नाईका प्रस्थान । पत्ना शीव्रतासे किवाइपर व्यर्गेला दे व्याती है । राजकुमार
      वदयसिंहको उठाकर चठाईपर बिटा देवी है और उन्हें कम्बल
               उढ़ाकर अपने पुत्रको धीरेसे जगाती है।
बपा: ( चौँककर ) क्या है माँ ?
पन्ना : ( चुप रहनेका संकेत करके ) गीगा ! तू अपने केंबरजीके लिये
           प्राण दे सकेगा ?
बप्पा: ( प्रसन्न होकर ) हाँ, मैं तैयार हूँ माँ ! क्या करूँ ?
पन्ना : ( भारेसे सशंक सुद्रामें ) तू केंबरजीका दुशाला श्रोढ़कर मद्रपट
            उस पलॅंगपर चुपचाप लेट जा। देर न कर।
               विदर 'मारो-मारो' का कोजाइज होता है।
बप्पा : ( उत्साहसे ) समक गया माँ ! भगवान् एकलिंगकी जय !
         [ बप्पा पर्जेगपर दुशाबा बोदकर बेट बाता है। नेपथ्यमें संवाद .
    सुनाई पड़ता है
       वनवीर: ( नाईसे ) इट जाग्रो नेवगी सामनेसे।
नाई : ( बनवीरसे ) प्राण रहते नहीं हटूँगा राखा! भगवान्
एक जिङ्गकी जय!
वनवीर: ( नाईसे ) हूँऽऽ! यह बात! तो सँमछ!
नाई : ( बनवीरसे ) सँमजा हूँ।
     शिक्षों के घात-प्रतिवातका और नाईके सुँहसे बीच-बीचमें 'एकबिककी
       जय' तथा समवेत स्वरसे महाराखा 'बनवीरसिंहकी जय' और
       'मारो-मारो' का कोलाइल हो रहा है !]
पन्ना : ( शुटने टेककर, श्राँख मूँदकर, हाय बोहकर ) माई कालिका ! मैं
```

हुम्हारी पुत्री हूँ। मैँ परीचासे नहीं हरती। मुसे शक्ति दो माँ।

बप्पा: ( बेटे बेटे ) मैं भी नहीं घबराता माँ ! भगवान एकलिङ्गकी जय! कालिका माताकी जय!

[ दीपकके प्रकाशमें पन्ना बड़े गर्व, उत्ताह और आवेशमें किवाइसे जगकर खड़ी हो जाती है। इतनेमें भड़मड़ करके किवाइ दूरते हैं। बनवीर तजवार खीं चे हुए प्रवेश करता है।

बनवीर : ( ब्रावेशसे ) पना !

पन्ना : (स्नेहसे) आओ, बैठो राणा! आज हाथमें यह खुली तलवार कैसे हैं ? क्या किसी बाहरी बैरीने चढ़ाई की हैं ?

वनवीर: ( धष्टतासे ) वाहरी वैरियोँ से मैँ नहीँ डरता पन्ना !

पन्ना : (कृत्रिम विस्मयसे ) तो ?

वनवीर: ( पल्पकी श्रोर इंगित करके ) यहाँ जा भीतरी वैशी हैँ उन्हीँका रक्त पीनेके लिये मेरी तलवार व्याकुल हो रही थी। आज उसीकी प्यास बुमाने आया हूँ।

• पन्ना : (मार्मिक च्यंग्यसे) तलवारकी प्यास तो ऐसे नहीँ बुमती बेटा! इसके लिये पहले अपना रक्त देनेकी तैयारी करनी पड़ती हैं।

बनवीर:(उद्दरदतापूर्वक) मैँ यह प्रथा उत्तट देना चाहता हूँ बाई।

पन्ना : (इपेचासे) ठीक है, खलटो । किन्तु इस गढ़मेँ तो तुम्हारा कोई वैरी नहीँ है राखा !

बनवीर: ( बाएँ हायसे मूँ छ टेते हुए ) आज नहीँ है, किन्तु कल हो सकता है । मैँ सदाके लिये वह काँटा निकाल देना चाहता हूँ । मैँ साँपके बच्चेको दूध पिलाकर नहीँ पालना चाहता ।

पन्ना : ( मंगसे ) जान पड़ता है अमृतके कलशमें से तुमे भी कुछ भाग मिला है ?

बनवीर : ( अधिकारपूर्ण स्वरमें ) मैं यह सब सुनने नहीं आया हूं।

पक्षा : (तेब पूर्ण स्वरमें ) तो किस लिये आए हो ?

बनबोर: ( उसी पहले स्वरमें ) अपने भावी शत्रुको सदाके लिये समाप्त करने।

पन्ना : (शान्त जिज्ञासा-भावसे ) क्या मैँ तेरे भावी शत्रुका नाम जान सकती हूँ ?

वनवीर: (तखवारसे इंगित करके) हाँ ! वह जो पलेँगपर सो रहा है वही मेरा शत्रु है।

पन्ना : ( दृढतासे ) यह तेरा भ्रम है रागा ! भैँ चत्राणी श्रान देकर कहती हूँ कि उस पलँगपर सोनेवाले भोले-भाले बालकको तेरे राज्यसे कोई मोह नहीँ है।

वनवीर : ( निर्कंजता-पूर्वक ) आजका भोला बालक कल चतुर युवक हो जायगा । इसलिये उसकी जवानीको इस गढ़में घुसनेसे पहले ही तलवारसे रोक देना चाहता हूँ ।

[ तककारकी नोकसे माखर उठाता है घीर सोते बप्पाको देखता है । ]

पन्ना : ( अभ्यर्थनापूर्वक ) बनवीर ! क्या तेरे हृदयमें द्या और ज्ञमा दानों नहीं ?

वनवीर: (कठोर प्स हँसीके साथ ) मैँ आजके लिये द्या श्रीर दामाको महलक बाहर छोड़ श्राया हूँ। यहाँसे जाऊँगा तो फिर उन्हें साथ ले छुँगा।

पन्ना : ( श्रावेशसे ) तो निर्देशी ! महाराणा विक्रमाजीतसिंहजीकी भी इत्या तूने ही की है ?

वनवीर: ( कुछ घवराकर ) नहीं ! तुमसे किसने कहा ?

पना : सुमत्ते कहा तेरे मुँहने, तेरी रँगी हुई तलवारने । क्योँ ? मुँह काला क्योँ पड़ता जा रहा है ?

वनवीर: ( ध्रष्टताके साथ ) अच्छा यही सही । मेरी यही इच्छा है ।

पन्ना : (तेन्नस्विताके साथ) तो निर्देशी ! कर ले इत्या ! यही इत्या तेरे सिरपर चढ़कर तेरा नाश करेगी ।

बनवीर: (हँसते हुए) मैं शापसे नहीं डरता बाई! देख अपने राज-कुमारका अन्त!

[ बप्पापर तखवार चलाता है। एक हल्की सी गूँ-गूँ के पश्चात् सब समाप्त । पन्ना दीएकी लौके पास स्तब्ध खड़ी रह जाती है। बनवीर वेगसे चला जाता है। पन्ना धीरे-धीरे श्रागे बढ़ती है श्रीर मृत पुत्रका माथा छूकर भावमग्न हो जाती है।]

पन्ना : तू धन्य है बेटा ! तूने मेवाड़के रागाके लिये अपने प्राग्य देकर मेरे दूधकी लाज रख ली ।

[ धीरे-धीरे उठकर चटाई-परसे राजकुमारको गोदमेँ उठा लेती है।]

पञा : ( राजकुमारकी श्रोर देखकर कुछ भावमय होकर ) मेवाड़के महाराणाकी जय !

उदयसिह: ( जागकर ) क्या है ?

पन्ना : ( दूधका कटोरा उठाकर उदयसिंहके सुँहसे लगाते हुए ) कुछ, नहीँ । लो, दूध पी लो ।

[ उदयसिंह दूध पीते हैं । सहसा दीपक मन्द होने लगता है । उसके धुँधजे प्रकाशमें मुँहसे कटोरा लगाते हुए राजकुमारको गोदमें जिए हुए पन्ना निकल जाती है । ]

ययनिका-पतन

कचा: १०

समय : ४० मिनट

पाठ तथा विषय: नाटिका (पन्ना)

उद्देश्य : भाषाका ज्ञान बढ़ाते हुए विभिन्न प्रकारके मनुष्योँका मनोवैज्ञानिक अध्ययन कराना तथा वालकोँ में वीरता श्रीर कत्तव्य-शीलताका भाव भरना।

मुख्य उद्देश्य: पत्राकी स्वामिमक्तिका श्रनुमत्र कराते हुए मोहपर कर्जव्यके विजयका श्रीचित्य तथा महत्त्व

#### समभाना।

### पाट्य-क्रम

- (१) छात्रोँ-द्वारा मौन पाठ
- (२) त्रादर्श नाट्य-प्रगालीसे श्रध्पापक-द्वारा पाठ
- (३)कच्चाभिनय-प्रणालीसे छात्रोँ-द्वारा पाठ
- ( ४ ) व्याख्या-प्रणालीसे प्रश्नोत्तर
- ( ५ ) पुनरावृत्ति
- (६) प्रयोग

मौन पाठ : विद्यार्थी प्रायः ५ मिनटतक ध्यानपूर्वक मौन पाठ

श्रादर्श नाट्य-प्रणाली: श्रव विद्यार्थी पुस्तक बन्द कर देँगे श्रीर श्रध्यापक स्वयं सभी पात्रोँका वाचिक श्रीर श्राङ्गिक श्रभिनय करते हुए ७ मिनटतक नाटकका पाठ करेगा।

कचाभिनय-प्रणाली: पन्ना, बनवीर श्रौर नाई श्रादिकी भूमिकामें विद्यार्थी खड़े होकर नाटकका साभिनय पाठ करें गे।

### व्याख्या--

## (१) चरित्र-व्याख्या--

प्रश्न : पन्नाके चरित्रमें क्या विशेषताएँ मिलती हैं ?

उत्तर: माता होकर भी कर्त्तव्यके लिये पुत्रकी ममताका त्याग, स्वामिभक्ति, दृढ़ता, उत्साह, निर्भयता ख्रोर तेज।

प्रश्न : बप्पाके चरित्रमें क्या विशेषता दिखाई पड़ती है ?

डत्तर : कर्राव्यशील माताका पुत्र भी अपना कर्राव्य पहचानता है। चित्रयका बालक बचपनमें भी मृत्युसे नहीं हरता। यह साहसी, उत्साही न्बीर बीर है।

प्रश्न : नाई कैसा व्यक्ति है ?

उत्तः वह स्वामिभक्त है।

प्रश्न : बनवीर किस प्रकारका व्यक्ति है ?

उत्तर : अधम, स्वार्थी, निर्देय, कायर, हत्यारा तथा राजमद्रमेँ अन्या।

# (२) कथा-व्याख्या —

प्रश्न : नाटककारने ऐतिहासिक घटनामें क्या परिवर्तन किया है ? उत्तर : ऐतिहासिक घटनाके अनुसार सोते हुए बप्पाको ही वनवीरने मार डाला था श्रीर उदयसिंहको पन्नामे टोकरीमेँ रखकर पहले ही नाईके

प्रश्न ः नाटककारने ये परिवर्त्तन क्योँ किए ?

ज्तर : यदि सोते हुए बप्पाका मारा जाना दिखाया जाता तो इस**में** वप्पाके चरित्रका त्रौर उसकी वीरताका कोई महत्त्व न होता। जान-बूमकर मौतसे खेलना बड़ी भारी वीरता है, फिर बप्पा जैसी कची अवस्थाके बालकके लिये तो रह और ऋधिक प्रशंसात्मक है। उदयसिंहको दृश्यमेँ उपस्थित रखनेसे दर्शकोंका कुतृहल तीव्र हो जाता है और पन्नाके अन्तिम वाक्य 'लो दूध पी लो' पर दर्शक रो उठते हैं।

# (३) संवाद-च्याख्या—

प्रश्न : पन्नाने कहा कि 'त्राज तुम्हारे हाथमें खुली हुई तलवार कैसे हैं ? क्या किसी बाहरी शत्रुने चढ़ाई की हैं ?' इसमें क्या ट्यंग्य हैं ?

ज्तर : पन्ना इसके द्वारा समम्माना चाहनी है कि इस तलवारका प्रयोग बाहरी शत्रुत्रॉपर ही करना चाहिए । घरवालॉपर तलवार उठाना उचित नहीँ है।

प्रश्न : बनबीर उत्तर देता है कि 'यहाँ जो भीतरी शत्रु हैं उन्हीँका रक्त पीनेको मेरी तलवार व्याकुल थी । आज उसीकी प्यास बुकाने आया हूं।' इस कथनसे उसका क्या उद्देश्य है ?

जतर : वह संकेतसे ही कह देना चाहता है कि उदयसिंह मेरा शत्र

है। मैं उसे मार डालना चाहता हूँ।

प्रश्न : यह सुन और सममकर भी पन्नाने वाद-विवाद क्योँ किया ?

उत्तर : उसे आशा थी कि सम्भवतः वनवीरका हृद्यं वदल जाय।

प्रश्त : पन्नाके इस कथनका क्या महत्त्व है कि 'जान पड़ता है श्रमृत-कलशमें से तुम्हें भी कुछ भाग मिला है।

उत्तर: वह समभाना चाहती है कि तू अमर नहीं है, तेरी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिये बालककी हत्याका पाप न ले।

प्रश्त : पन्नाके यह कहनेपर भी वनवीरने उसका विश्वास क्योँ नहीं किया कि 'उस पलेंगपर सोनेवाले भोला-भाले बालकको तेरे राज्यसे कोई मोह नहीं है।'

उत्तर: नाटककार यह प्रदर्शित करना चाहता है कि वनवीर मद्मत्त था। उसे भले-बुरेका कुछ भी ज्ञान न था।

प्रश्न : 'महाराणा विक्रमाजीतसिंहकी भी हत्या तूने ही की है ।' यह सनकर बनवीर घवरा क्योँ गया ?

उत्तर: क्योँ कि वह सममता था कि यह कुकांड किसीको ज्ञात नहीँ हैं।

## ( ४ ) रस-व्याख्या—

प्रश्न: इस नाटकको देखकर या पढ़कर तुःहारे मनमें कोनसा भाव उत्पन्न होता है १

उत्तर: क्रोघ।

प्रश्न : किसपर और क्योँ?

उत्तर : बनवीरपर, क्योँ कि उसने कोमल वालककी हत्या कर डाली ८

परन: श्रीर विसके प्रति क्या भाव चत्पन्न होता है श्रीर क्यों ?

उत्तर: पन्ना श्रीर वप्पाके प्रति श्रद्धा श्रीर श्राद्रका, क्योँ कि पन्नाने पुत्रकी ममता छोड़कर उसका बलिदान करके राजाकी रज्ञा की श्रीर छोटी श्रवस्थामें भी कर्त्तव्यको प्राणोँ से श्रिधक सममा।

कथनीय : १. राजपूतानेमें 'बाई' शब्द महिलाओं के लिये, 'कॅबरजी' राजकुमारके लिये, 'नेवगी' बूढ़े नाइयों के लिये तथा 'गीगा' बेटेके लिये सम्बोधन होता है। पन्ना बुद्धा राजधान्त्री है इसलिये बनवीरको राणा, बेटा, बनवीर कहती है।

- भगवान् एकलिङ्ग महादेवजी मेवाङ्के राज्य-स्वामी माने जाते हैं । मेवाङ्के महाराणा उनके दीवान कहलाते हैं । कालिकाजी चित्तौङ्की अधिष्ठात्री देवी हैं ।
- ३. उद्गसिह राणा साँगा (संमामसिंह) के किनष्ट पुत्र थे। राणा साँगाकी मृत्युके समय उद्ग्यसिंह छह वषके थे। अतः सामन्तौँ ने उनके होनेतक पृथ्वीराजके पुत्र बनवीरको गद्दीपर बैठा दिया। राणा विक्रमाजीतसिंह उद्यसिंहके बड़े भाई थे।

पुनराष्ट्रति : १. बनवीर

- १. बनवीर और पन्नाके चरित्रोँकी तुलना करो।
- २. नाईने उदयसिंहकी रचामें क्या भाग लिया ?
- ३. बप्पाके स्थानपर तुम होते तो क्या करते ऋौर क्याँ?

प्रयोग : १. इस नाटिकाको कथाके रूपमेँ लिखो तथा उचित वेश-पूषा और रङ्गसञ्जाके साथ इसे खेलो।

॥ इति ॥